- श्री: -

# जौ ह र

वीर - करुण - रस - सिक्त

习

द्धि

ती

य

महाकाव्य

छन्द्-संख्या

१३२७

कवि

श्रीइयाममारायण पाण्डेय

प्रकाशक

सरस्वती - मन्दिर, काशी।

विकेता---सरस्वती - मन्दिर, जतनवर, बनारस सिटी।

प्रथम संस्करण

मृल्य

वासन्तिक नवरात्र, २००२

**H**44

विश्वनाथप्रसाद,

ज्ञानमण्डल यज्ञाळ्य, काशी।



श्रीमान् राजा अजीतप्रतापसिंइ जी, प्रतापगढ़-नरेश ( अवघ )

## श्रीमान राजा अजीतप्रताप सिंह

जो

को





कवि की धर्मपत्नी

#### शुभे

यह लिखते हृदय काँप रहा है कि जौहर की चिता के साथ ही तुम्हारी भी चिता घषक उठी । 'जौहर' के निर्माण के समय हम दोनों में किसी ने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इसका अन्त तुम्हारा अन्त है । लेखनी के पौछे कोई काली छाया चल रही है, छन्दों की चाल में कोई चाल है । 'जौहर' के उद्भव में तुम्हारा मिलन, निर्माण-काल तक तुम्हारा सहयोग और अन्तिम छन्द लिखते लिखते तुम्हारा महानिर्वाण, एक साथ ही मेरे हृदय में अभिवाण की तरह चुम गये हैं ।

काश पहले यह मालूम होता कि चित्तौड़ की उन सितयों के साथ तुम्हारा कोई अमेद-सम्बन्ध है, तुम्हारे बिना न उनका बत पूरा होगा और न 'जौहर' की चिनगारियों की भूख ही मिटेगी तो मुझे दुख न होता! दुख तो इसलिए है कि अन्धकार के एकान्त में मुझे छला गया। पीयूष प्रवाहिणी के तट से मेरे तृषाकुल मन को किसी ने खींचकर मह में टकेल दिया।

सरले, 'जौहर' के अनेक छन्दों में तुम्हारी अनुभूतियाँ, स्वीकृतियाँ और स्त्री-सुलम कामल भावनाएँ अंकित हैं, उन्हें तुम प्रकाश-रूप में अब नहीं देख सकतीं, उन्हें तुम अपने स्वरों में अब नहीं बाँध सकतीं, उन्हें तुम अपने स्वतन्न गीतों में मिलाकर अब नहीं गा सकतीं, यही सोचकर व्यथा से प्राण तड़प उठते हैं और पिछले जीवन के सुख आँखों से बहने लगते हैं। 'जौहर' के छन्द तुम्हें कभी भूल न सकें इसी लिए तो मैं तुम्हें सामने रखने का लोभ संवरण न कर सका।

वल्लमे, मानव की परवशता का यही अन्तिम दुर्ग है, मन के साथ बुद्धि के चरम विकास का यही हास है और यही दुर्बलता । उस पार तुम और इस पार मैं । अनेक प्रयत्न करने पर भी दोनों का एक विन्दु पर मिलना कठिन ही नहीं असम्भव है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि सब कुछ खोकर भी पहले की तरह तुम्हें एक बार फिर पा जाता।

देवि, विवश मानव की अल्प बुद्धि और परिभित शक्ति से कहीं दूर चली गई हो, न जाने कहाँ ! जाओ, जहाँ रहो मुख से रहो, प्रसन्न रहो ।

तुम्हारा ही 'पतिदेव'

#### धन्यवाद

प्रस्तुत पुस्तक में छापने के छिए तीन ब्लाक देने की ज्ञानमण्डल लिमिटेड के अधि-कारियों ने उदारता की है इसके छिए हम उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं।

—प्रकाशक |

## सूची

| •           |             |                | <u> বিষ্</u> |
|-------------|-------------|----------------|--------------|
| अग्नि-कण    | <del></del> | (कथावस्तु)     | ę            |
| सहाय-स्मृति |             | ( धन्यवाद )    | १८           |
| \$          |             | (मंगळाचरण)     | 8            |
| पहली        | चिनगारी—    | ( परिचय )      | 3            |
| दूसरी       | चिनगारी     | ( युद्ध )      | 6            |
| तीसरी       | चिनगारी     | ( उन्माद )     | १३           |
| चौथी        | चिनगारी     | ( आखेट )       | 28           |
| पाँचवीं     | चिनगारी     | ( दरवार )      | २४           |
| छठी         | चिनगारी     | ( स्वप्न )     | 25           |
| सातवीं      | चिनगारी—    | ( उद्घोषन )    | ३४           |
| आठवीं       | चिनगारी —   | ( डोला )       | ४२           |
| नवीं        | चिनगारी—    | ( मुक्ति )     | 86           |
| दसवीं       | चिनगारी     | ( पुनर्युद्ध ) | ५ इ          |
| ग्यारहवीं   | चिनगारी—    | (चिन्ता )      | ६०           |
| बारहवीं     | चिनगारी—    | ( वित्तौड़ी )  | ६८           |
| तेरहवीं     | चिनगारी—    | ( ध्वंस )      | 90           |
| चौदहवीं     | चिनगारी—    | ( आदेश )       | 66           |
| पन्द्रह्वीं | चिनगारी—    | ( গ্রন্ধার )   | 6            |
| सोलहवीं     | चिनगारी     | ( विदा )       | 66           |
| सत्रहवीं    | चिनगारी—    | ( अर्चना )     | 94           |
| अठारहवी     | चिनगारी—    | ( जौहर )       | १०३          |
| उन्नीसर्वी  | चिनगारी—    | ( ब्रत )       | १०७          |
| बीसवीं      | चिनगारी—    | ( प्रवेश )     | १११          |
| इकीसवीं     | चिनगारी—    | ( दर्शन )      | 230          |
|             |             | ·              |              |

# अग्निकग्

''फ़ॅंक दो उस राष्ट्र को जहाँ स्वाभिमान पर मर मिटनेवाले पुरुष नहीं, आग लगा दो उस देश में जहाँ पातित्रत की रक्षा के लिए धघकती आग में अपने को झोंक देनेवाली स्त्रियाँ नहीं और पीस दो उस समाज को जो अपना अधिकार दुसरों को सौंपकर बँधुए कुत्ते की तरह याचक आँखों से उसकी ओर देखता है। मैं यह इसिलए कहती हूँ कि मैं मानव हूँ मानव-जाति की विशेषताओं को जानती हूँ, मैं उसके अधिकारों से परिचित हूँ और मुझे उसके कर्त्तव्यों का ज्ञान है। मानव कुत्ता-बिल्ली नहीं है कि डण्डों की चोट खाकर भूल जाय, चूँ तक न करे, इलवाहे का बैल नहीं है कि बार बार गालियाँ सुनकर चप हो जाय, कानों पर जूँ तक न रेंगे और काबुक का कबतर नहीं है कि साग बनाकर कोई निगल जाय और डकार तक न ले। मानव तुफान है, जिसके उठने पर समग्र सृष्टि हिल उठती है। मानव भूडोल है, जिसके डोलने से ससागरा प्रथ्वी काँप उठती है और मानव वज्र है जिसकी कठोर ध्वनि से आकाश का कोण-कोण दहल उठता है। मानव समुद्र पी गया, मानव ने सूर्य के रथ को रोक लिया और ब्रह्माण्ड को परिमित कर अपने मस्तिष्क में भर लिया। फिर भी वीरसू चित्तौड़ चुप है, चुप है शत्रु-दल के वक्षस्थल चीरकर रक्त चूसनेवाली पुस्तैनी हिंसा-वृत्ति और चुर है वैरियों के शिर पर तलवारों के साथ घूमनेवाली मृत्यु"-रानी ने दरवारियों पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डार्छ: सारा दरवार स्तब्ध, नीरव और निश्चल ।

वीर सती ने लम्बी साँस ली, भावनाओं के संघर्ष से वाणी गरज उठी—
''तृणं श्रूरस्य जीवितम्' श्रूर जीवन को तृण समझता है। हथियारों के संघर्ष में,

तलवारों की चकाचों में और लड़ते हुए वीरों के अन्यक्त कोलाहल में स्वाभिमान की रक्षा घीर करते हैं, अधीर नहीं; मृत्यु के खुले हुए मुख के सामने कुद्ध विषधरों के फणों को रौंदते हुए सपूत चलते हैं, कपूत नहीं; अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कॅपाते हुए भाले-बरछों की तीन नोकों से सीने अड़ाकर रण-यात्रा पुरुष करते हैं, कापुरुष नहीं । राजपूतों का स्वाभिमान वैरियों के कटे हुए सीनों के ऊपर खेलता है, उनका गौरव हथियारों की प्रखर घारों में चमकता है और उनकी वीर वाणी तोपों की गड़गड़ाहट में गरजती है।

आखेट खेळते हुए रावल का शत्रु की इथकड़ियों में बँधकर काराग्रह में बन्द रहना आश्चर्य नहीं है; आश्चर्य है उसकी मुक्ति, जो तुम्हारी तलवारों के साथ म्यानों में सो रही है और खो रही है उसकी शक्ति शोणित की गङ्गा वहा देने-वाले तुम्हारे हथियारों की अतृप्ति में ।

माँ-बहनों की यह अवज्ञा और तुम्हारी यह मौन-साधना, रावल के पैरों में बेड़ियों की झङ्कार और तुम्हारे नश्वर जीवन पर ममता का यह अत्याचार ? अपमानित गढ़ के पाषाणों में भी एक हरूचल और वापा रावल के दल के सामने दलदल ? वैरियों का ताल ठोंककर ललकारना और मेवाड़-केसरियों का माँद में धुसकर झल मारना ? धिकार है तुम्हारे बल की, धिकार है तुम्हारी रवानी को ! वापा रावल के जवानो, धिकार है तुम्हारी जवानी को !

धत्राणियों के सीनों का दूध कर्राङ्कत करके राजपूतों का जीना मृत्यु से भी भयङ्कर और प्रणित है, मेवाड़ के वातावरण में साँस छेनेवालों के लिए प्रतिपक्षी की कृद्ध आँखें देखने के पहले ही हलाइल पी लेना अच्छा है, आँधी और त्फान से लड़नेवाले मेवाड़ी सिंह विजली सी कौंघनेवाली तलवारों में घुसकर यदि शत्रुओं के शिर काटकर पहाड़ न लगा दें तो उनके लिए एक चुल्लू पानी ही काफी है! बस और कुछ ?"

रानी का रोम-रोम जल रहा था, आँखों से चिनगारियाँ निकल रही थीं और मुख के द्वार से दावानल के समान ज्वाला।

जिस समय महारानी रावल की मुक्ति में देर होने के कारण राजपूतों पर मुख से शब्दों के अङ्गार फेंक रही थीं ठीक उसी समय राजधराने के दो बालकों की त्योरियाँ चढ़ रही थीं, सीने तन रहे थे, भुजाएँ फड़क रही थीं और बार-बार उनके दाँयें हाथ तलवारों की मूठों पर चले जा रहे थे। रानी की ललकार जारी थी—''बोलो राणा के बंशधरो, बोलो रावल के वंशधरो, रावल की मुक्ति के लिए यदि युद्ध से इन्कार करते हो तो बोलो, आँधी से अपनी त्फानी गित मिला दूँ मिहिषमिदीनी महाकाली-सी गरजूँ शियों के कलेजे चीरकर रक्त चूस लूँ शिवों, शेषनाग की तरह करवट लूँ शियों के कलेजे चीरकर रक्त चूस लूँ शिवों, शेषनाग की तरह करवट लूँ शियों के कलेजे चीरकर रक्त चूस लूँ शिवों, शेषनाग की तरह करवट लूँ शियों के कलेजे चीरकर सम्मकूँ और बात की बात में सारी सृष्टि जलाकर भरम कर दूँ शिवसह न हो तो बोलो, किसी सम्राट् में क्या, चराचर सर्जन कर्ता ब्रह्मा, देवाधिदेव विष्णु और गणों के सहित भूताधिपति रुद्र में भी चित्तींड़ की प्रवल गोद से मुझे छीन लेने की शिक्त नहीं है। लोहे की तीस्ती और तप्त सलाखों के बीच से होकर जलती हुई आग को कपड़े में बाँधकर ले जाना सरल नहीं है, त्रिपथगा के प्रवाह को रोककर उस्ती घारा बहा देना खिलवाड़ नहीं है। आकाश से स्विन, पृथ्वी से गन्ध और अग्न से ज्वाला को दूर करना कठिन है, असम्भव है।"

'महारानी की जय' के निनाद से सारा दरबार काँप उठा। गोरा बादल की उद्दीत तलवारें चमक उठीं और तत्क्षण गोरा की विनीत वाणी में साहस उमड़ने लगा-धन्य है देवि ! तू घन्य है । तू ही, श्री और कीर्ति की तरह पवित्र और शक्ति की तरह बलवती है। निश्चय, तू अपने पातिव्रत के तेज से शत्रुओं को भरम कर सकती है, सिंहवाहिनी की तरह शत्रु असुर को पैरों के नीचे दबाकर चूर कर सकती है और अपनी वरद भुजाओं के बल से रावल रतन को मुक्त कर सकती है, इसमें संदेह नहीं, किन्तु गोरा की तलवार की कब परीक्षा होगी ? माँ ! गोरा का अदम्य उत्साह और दुर्दमनीय साहस किस दिन काम आयेगा ? माँ ! तेरे गोरा के गर्जन और बादल के तर्जन से वैरी-दल पर विजली कव गिरेगी ? माँ ! गोरा बादल तेरे सामने बाल, किन्तु शत्रुओं के लिए काल हैं। माँ! तु आज्ञा दे गोरा बादल की दो ही तलवारें वैरियों को यमपुर पहुँ चाने के लिए काफी हैं। देवि, तू इशारा कर इम दुश्मनों के ऊपर मौत की तरह दौड़ें, मेवाड़ के अपमान का बदला खून की नदी बहाकर हैं, इम विद्युद्रति से निकलें और खिलजी के पड़ावों में आग लगा दें। देवि, आज्ञा दे तुझे हमारी अपथ है; देवि, इशारा कर तुझे मेवाड़ की शपथ है; देवि, क्षमा कर तुझे रावल की शपथ है।'--बादल ने गोरा के कहे हुए शब्दों की हुँकारी भरी और दोनों वीर बालक हाथ जोड़कर रानी के सामने खड़े हो गये । अपलक, अचल और दुर्निवार्य ।

अगणित तलवारों के भयङ्कर प्रकाश से दरबार प्रकाशित हो गया, वीर सलामी के बाद सहस्तों मुखों से एक साथ निकल पड़ा—"हम राजलक्ष्मी के पातिव्रत की रक्षा के लिए मर मिटेंगे, हम अपने गौरव के लिए समर-यज्ञ में स्वाहा हो जायेंगे और रावल के त्राण के लिए प्राण दे देंगे । चित्तौड़ का वक्षस्थल अभिमान से तन गया और वीरों की दर्पपूर्ण शब्दावली से आकाश का स्तर-स्तर गूँज उठा।

रानी भभर उठी, बार-बार रोमाञ्च होने लगा, तमतमाये मुख पर प्रसन्नता प्रस्फुटित हो गयी और अन्तर की मौन कल्पनाएँ मुखरित हो उठीं—

"वीरो, तुम्हारी प्रतिज्ञा मेवाड़ भूमि के अनुरूप ही है, विन्तु 'शठे शाख्यं समाचरेत्' वालो कहावत कहीं व्यर्थ न पड़ जाय इसलिए तुम वैरी को सूचित कर दो कि 'आपके आज्ञानुसार हमारी महारानी अपने पृति को मुक्त करने के लिए सात सौ सहेलियों के साथ कल प्रातःकाल पड़ाव पर पहुँच जायेंगी' और इधर मखमली उहारों के साथ रात भर में सात सौ डोले तैयार कर दिए जायें। एक एक डोले के भीतर सशस्त्र एक एक राजपूत और प्रत्येक डोले के चारों कहारों के वेष में मेवाड़ के सपूत, जो वैरियों के लिए यमद्त से भी भयक्कर हों।"

'महारानी की जय' के निनाद से एक बार फिर दरबार काँप उठा।

प्रभात का समय था, कोयल के मीठे स्वर से प्रकृति मधुर हो रही थी। अनेक रूप-रंग के परिंदे दिनराज के स्वागत में प्रभाती गा रहे थे। मलयानिल से आलिक्षित किल्यों की मुसकान पर मौरे नाच रहे थे, सुगन्धित पवन के गले मिल-मिल झूमती हुई आम्रग्राखाओं से बौर झर रहे थे और पतझड़ के पीले पत्तों के बिछोनों पर महुए के फल टपटप गिर रहे थे, जैसे किसी के आँसू। इसी समय 'महारानी की जय' की तुमुल ध्विन के बीच बीर दुर्ग का विशाल लोह फाटक खुला, वीर कहारों ने डोलियाँ उठायों। क्षण भर बाद लोगों ने देखा कि चित्तौड़ के चक्करदार और ढाल्ड्र पथ से कतार बाँघकर सात सो डोले गोरा-बादल के नायकत्व में बड़ी लगन के साथ उतर रहे हैं। देखते ही देखते लाल-लाल मखमेली उहारों के डोले शाही डेरों के पास पहुँच गये। अलाउदीन प्रसन्नता से उछल पड़ा और काजी को खुलाने के लिए आतुर हो उठा। उसे क्या पता या कि डोलों के भीतर उसके और उसके साथियों के काल बैठे हैं। पड़ाव के सामने बड़ी सावधानी से एक और डोले रखकर घाती कहार खड़े हो गये। एक बार तिरली आँखों से तलवारों की ओर देखा, किन्तु तस्क्षण सजग।

गोरा ने खिलजी के निकट जाकर कहा-"लोक-सुन्दरी हमारी महारानी, जो इस समय आपके हाथों में है, निकाह होने के पूर्व अपने पति रावल रतनसिंह से एक घड़ी तक मिल लेना चाहती हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसके अन्तिम मिलन की उत्सुकता का आदर करेंगे।<sup>77</sup> डोलों के आने से अलाउदीन इतना मस्त हो गया था कि उसे अपने तन मन की भी सुध न थी। दाढी के अधपके बालां पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया-"प्यारे राजकुमार, तुम्हारी बात और प्यारी की इच्छा दोनों मंजूर है। रावल छोड़ दिया जाएगा।" खिलजी के शब्द गोरा के हृदय में तीर की तरह घँस गये। क्रोध से आँखें लाल हो गयीं, भौहें तन गयीं और अनायास उसका दायाँ हाथ बगल में छुरे पर चला गया । किन्तु बुद्धिमान गोरा सँभल गया । रावल रतनसिंह मुक्त कर दिये गये और मुक्ति के दूसरे ही क्षण चित्तौड़ के सुरक्षित दुर्ग पर रानी से कारा की कहानी कह रहे थे जहाँ पहुँचना शत्रु क्या काल के लिए भी किटन था। घड़ी दो घड़ी बाद भी जब रानी से रावल के मिलने का समय नहीं बीता, तब खिलजी बौखला उठा । क्रोघ से रोम-रोम जलने लगा और उसके खूनी हाथों में नंगी तलवार चमक उठी — मौत की तरह। हड़बड़ाकर उठा और जाकर रानी के कृत्रिम डोले का परदा उठा दिया। उसमें उसे पद्मिनी नहीं भिली, न रावल ही; बब्कि एक सरास्त्र राजपूत उसकी ओर काल की तरह लपका। पैर के नीचे भयङ्कर साँप के पड जाने से जैसे कोई पथिक चिला उठता है ठीक उसी तरह चिछाकर वह भागा । उसका चिछाना था कि उसके िषपाहियों की सहस्रों तळवारें डोलों की ओर लपकीं, कहारों ने भी हथियार उठाये, घोर कोलाइल के बीच घमासान आरम्भ हो गया।

जहाँ एक क्षण पहले मङ्गलगान की आशा थी, वहाँ मृत्यु का नम ताण्डव होने लगा। एक दूखरे को काटते हुए वीरों के गर्जन से आसमान पटने लगा। लाशों पर लाशें विछ गर्यों। सिंघर की टेढ़ी-मेढ़ी निंदयाँ मुख्तों को बहाती हुई बढ़ चर्ली। खिलजी-सेना को व्याकुल देख राजपूतों की हिंसा-चृत्ति जागरित हो उठी, वे बड़े उत्साह से शतुओं को काट-काटकर गरजने लगे। राजपूत तो लड़ ही रहे थे, गोरा बादल के साहस और रण-कौशल को देखकर बड़े-बड़े रण-विशास्त्र चिकत थे। स्क-स्ककर दोनों ओर के सैनिक बालकों के युद्ध देख रहे थे, आश्चर्य से ऑखें फाड़-फाड़कर। वे जिधर रख करते थे उधर मेड़ों और बकरियों की तरह शतु मागते थे। दोनों बालक वैरियों को दो काल की तरह मालूम पड़ते थे—निःशङ्क, निर्मीक और दुर्द्धर्ष।

शतुओं के पैर उखड़ गये, किन्तु यह क्या ! भगदड़ में ही गोरा विर गया, सैकड़ों तलवारें उसके शरीर पर चमक उठीं और बात की बात में उसकी बोटी बोटी काटकर अलग कर दी गयी । उछलती और नाचती हुई उसकी शत-शत बोटियों से शब्द निकल पड़े—"वीरो, अपने देश के गौरव पर, अपनी जाति के सम्मान पर, कुल-बधुओं के पातिव्रत पर और स्वाभिमान पर मर मिटो ! वीरो, भमें के ऊपर बिल हो जाना राजपूर्तों का जन्मसिद्ध अधिकार है । वीरो, वीर सती के चरणों में गोरा का प्रणाम कह देना ।"

शतु तो भाग ही रहे थे, दिल्ली पहुँच गये; किन्तु चित्तौ इं की सूर्याङ्कित पताका के नीचे वीरवर गोरा का बलिदान हो गया। कोई बतला सकता है क्यों और किस लिए ! रात्रि के नीरव प्रहर में दुर्ग की छाती पर एक चिता जल रही थी, जल रही थी उसकी चढ़ती हुई जवानी और उमड़ता हुआ सौन्दर्य।

लोग अश्रुपूर्ण और भयातुर नेत्रों से चिता की ओर देख रहे थे—अचल, स्तब्ब और निर्वाक्। देखते ही देखते मानव-रारीर के स्थान पर थोड़ी-सी राख रह गयी। चित्तौड़ के निवासियों ने मौन-मौन उसे उठाया और शिर से लगा लिया। दुर्ग के उस कठोर और पथरीले सीने पर अब भी राख के कुछ कण होंगे ? यदि होते तो ••••!

चित्तौड़ के कहारों से दिल्ली के सम्राट् अलाउद्दीन खिलजी का पराजित होकर लौट जाना कम अपमान की बात न थी, अब तो उसके लिए यही उचित था कि वह पश्चिनी के नाम से ही भागता, किन्तु उस रूपलालची दानव की इच्छा बलवती ही होती गयी। वह इतना कठोर और नृशंस था कि उसका नाम लेकर माताएँ अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराती थीं। उसके फाटकों पर खून चूते हुए कटे शिर टॅंगे रहते थे, तड़प-तड़पकर किसी को मरते देखकर उसे बड़ा आनन्द मिलता था। वह किसी भी जंगली हिंस जन्तु से अधिक खूँखार था। उसके वस्नों में खून के दाग लगे रहते।

यह सब होते हुए भी उसमें एक बान थी, अच्छी या बुरी। वह जिस काम को हाथ में लेता था, बार-बार मार खाकर भी उसे पूरा करना जानता था। यद्यपि उसे चित्तीड़ के रण-बाँकुरों से बुरी तरह हार खानी पड़ी तो भी उसका मन टूटा नहीं, उसने अपने वैभव की ओर देखा, विशाल सेना की ओर हिष्ट डाली और अपने बल का अन्दाजा लगाया। इसके बाद चित्तीड़ पर चढ़ाई करने का निश्चय कर लिया। निश्चय ही नहीं, उसने अपने सामन्तों के सामने प्रतिशा की कि बिना विजय के छौटना इराम समझूँगा। चित्तौड़ को ध्वंस किये बिना जीते जी में दिल्ली में पैर नहीं रक्लूँगा और राजपूतों के खून से नहाये बिना जो कोई छौटेगा उसकी बोटी-बोटी काटकर कुत्तों के सामने डाल दूँगा, उसकी वह भीषण प्रतिशा मौत की छलकार की तरह रानी के कानों में पड़ी, जैसे किसी ने पिघेला हुआ राँगा डाल दिया हो। वह तिलमिला उठी। मौत के डर से नहीं, रावल की विरह-वेदना से।

महारानी पश्चिनी भी शत्रु को हराकर निश्चिन्त नहीं हो गयी थीं बिल्क रात-दिन उसके आक्रमण की प्रतिक्षा ही कर रही थीं । वह अपने पित के मुख से उसके स्वभाव को सुन चुकी थी, उसकी पशुता से अनिभन्न नहीं थी और न उसकी निर्देयता से अपिरचित ही । वह जानती थी कि एक न एक दिन उसका आक्रमण होगा जो चित्तोड़ की नींव तक हिला देगा ।

वह सिहर उठती थी, ईश्वर की श्वरण में जाती थी और रावल का विरह सोचकर कराह उठती थी, किन्तु अन्तःकरण की प्रबलता उसके निर्मल मुख पर शीशे के भीतर दोप की तरह झलकती थी—स्पष्ट, अविकार और निर्मल।

रात्रि का दूसरा प्रहर बीत रहा था, तरु-तरु पात-पात में नीरवता छायी थी, नियति तृणों पर मोतियों के तरल दाने बिखेर रही थी, कुहासा पड़ रहा था, चाँद के साथ तारे छिप गये थे, मानो आँचल से दीप बुझाकर निशा-सुन्दरी सो रही थी—मौन, निश्चल और निस्तब्ध।

चित्तौड़ के पूर्व चित्तौड़ी नाम की एक छोटी-सी पहाड़ी है, दुर्ग से बिल्कुल सटी हुई । चित्तौड़ तीर्थ के यात्री जब कभी दर्शन के लिए उस पिवत्र दुर्ग पर जाते हैं तब एक दृष्टि उस पहाड़ी पर भी डाल लेते हैं किन्तु दूसरे ही क्षण पृणा से मुँह फेर लेते हैं क्योंकि उनके सामने सात सौ वर्ष पूर्व का इतिहास नाचने लगता है—सो सौ रूपों से । अलाउद्दीन की नृशंसता, राजपूतों का बिल्दान और जौहर की घधकती आग । दर्शन के बाद जब यात्री चित्तौड़ के चक्करदार रास्ते से उतरने लगते हैं तब उनकी पिवत्र भावनाओं के साथ पीड़ा सटी रहती है—जीवन के साथ मृत्यु की तरह ।

उस अन्ध रजनी में सारी सृष्टि सो रही थी, किन्तु अलाउद्दीन अपने सिपाहियों को ललकार-ललकारकर चित्तौड़ो पर कक्कड़-पत्थरों का ढेर लगवा रहा था, इसलिए कि वह चित्तौड़ की ऊँचाई पा जाय। वही हुआ, थोड़े समय के परिश्रम से वह इतना ऊँचा हो गया कि उस पर से चित्तौड़ के छोटे छोटे जीव भी दिखाई देने लगे । उस पर उसने गोले बरसानेवाली तो रखवायीं । भय से चित्तौड़ कॉप उठा ।

अलाउद्दीन ने दूसरे दिन चित्तींड़ पर बड़ें वेग से आक्रमण किया। राजपूत भी असावधान न थे। युद्ध आरम्भ हो गया, चित्तोंड़ी पर की मीमकाय तोपें गरज-गरजकर राजपूत-दल का संद्वार करने लगीं। जीवन की ममता छोड़कर राजपूत भी शत्रुओं के शोणित से नहाने लगे। पाषाणों में बल खाती हुई रक्त की धाराएँ निकल पड़ीं। सिंदद्वार के युद्ध में राजपूतों ने वह साइस और वीरता दिखलायी कि उनके दाँत खट्टे हो गये, दुर्ग में घुसना उनके लिए कठिन ही नहीं असम्भव हो गया। पैतरे देते और तलवारें भाँजते हुए वीर केसिरयों का लोमहर्षण संग्राम देखकर शत्रुओं का साइस ढीला पड़ गया। जैसे जैसे राजपूतों की वीरता का परिचय मिलता वैसे वैसे विजय के बारे में उन्हें सन्देह होने लगा।

दूसरी ओर चित्तौड़ी की तोपें आग उगल रही थीं, चित्तौड़ के मकान तड़ तड़ के मैरवनाद के साथ घाँय घाँय जल रहे थे। अनाथ की तरह। इथसारों में बँघे हाथी और घुड़सारों में बँघे घोड़े खड़े-खड़े झुलस गये। गड़गड़ाकर गोले गिरे, भूडोल की तरह चित्तौड़ की नींव हिल उठी, बड़ी बड़ी अद्दालिकाएँ जड़ से उखड़ गयीं, मन्दिरों के साथ देव-मृत्तियों के टुकड़े-टुकड़े हो गये। मानवता के सीने पर दानवता ताण्डव कर रही थी, गढ़ का चीत्कार तोपों की गड़गड़ाहर में विलीन हो गया। चित्तौड़ के दुर्ग से आकाश तक धूल ही धूल, धूम ही धूम। मानो उनचासो पवन के साथ अनेक बवंडर उठे हों। तलवारों और वरछों से युद्ध करनेवाले किंकत्तीन्यविमूढ़ राजपूत दुर्ग के ऊपर प्रलय का कोप देख रहे थे। उनकी विकल आँखों में एक बूँद आँसू भी नहीं था, न मालूम क्यों?

सन्ध्या हुई, रजनी ने अपनी काली चादर तान दी, कलमुँही रात का घोर अन्वकार दिशाओं में फैल गया और आकाश अपनी अगणित आँखों से दुर्ग का भयानक दृश्य देखने लगा।

बापा रावल से बीसवीं पीढ़ी में रणसिंह नाम के एक बहुत पराक्रमी राजा हो गये हैं। उनसे रावल और राणा नाम की दो शाखाएँ फूटों, रावलवंशीय रतनसिंह चित्तौड़ के अन्तिम शासक थे और राणा शाखावाले सीसोदे की जागीर पाकर वहीं राज करते थे। वहाँ के अधिपति लक्ष्मणसिंह, रावल रतनसिंह से दूध पानी की तरह मिले थे, अलाउद्दीन से दोनों मिलकूर लड़ रहे थे, दोनों के जन-बल से चित्तौड़ की रक्षा की जा रही थी।

आधी रात का समय था, प्रकृति निद्रा के अंक में लय हो रही थी, सर्वत्र निस्तब्धता छायी थी. झींगुरी के भी गायन बन्द थे। राणा लक्ष्मणसिंह अपने शयनागार में चित्तीड़ के गौरव की चिन्ता से व्याक्रल हो रहे थे. पलँग पर निस्तेज सूर्य की तरह पड़े थे. वार-बार करवटें बदल रहे थे. नींद कोसों दर थी। सोच रहे थे किस तरह बापा के गौरव की रक्षा होगी, किस तरह इस आगत विपत्ति से चित्तौड का उद्धार होगा और किस तरह एक क्षत्राणी के पातिव्रत का तेज रहेगा । उनकी चिन्ता क्षण क्षण बढती जा रही थी उनकी आँखों में नींद नहीं, आँसू थे। इतने में निशीयिनी की निद्रा भङ्ग करते हुए किसी के गम्भीर कण्ठ से शब्द निकला-"मैं भूखी हूँ"। राणा का रोम-रोम सिहर उठा, कलेजा कॉंपने लगा । हड़बड़ाकर उठे और पलॅंग पर बैठ गये, उनकी चपल आँखें कमरे में दौड़ने लगीं, क्षण भर बाद उन्होंने देखा कि द्वार के एक किवाड़ का सहारा लिये चित्तौड़ की अधिष्ठात्री देवी खडी है। राणा उठकर खड़े हो गये और हाथ जोड़कर गद़द कण्ठ से बोले-- ''इतने राजपूतों के रक्त से भी तेरी भूख नहीं मिटी ? तेरी प्यास नहीं बुझी ? हाय !" उत्तर मिला-"'नहीं मैं राजरक्त चाहती हुँ", यदि तेरे राजकुमार एक एक कर युद्ध में नहीं उतरेंगे तो मेवाड से बापा रावल की कीत्ति इस बवंडर के साथ ही धूल की तरह उड़ जायेगी"। देवी अर्न्तधान हो गयीं और उनकी आज्ञा राणा के कलेजे में नेजे की तरह धँस गयी। दीवालों पर पढ़ा---'नहीं, मैं राजरक्त चाहती हूँ'; कानों में गूँज रहा था-- 'नहीं मैं राजरक्त चाहती हूँ'।

प्रातःकाल होते ही राणा लक्ष्मणिसंह ने अपने पुत्रों को बुलाया और रात की सारी घटना कह सुनायी । विषाद के बदले वीर राजकुमारों के मुखमण्डल पर प्रसन्नता फूट पड़ी । क्यों न हो; वीर कल्क्क से उरते हैं, मौत से नहीं । युद्ध-भूमि मे जाने के लिए उतावले हो उठे, वे एक दूसरे से लड़ पड़े कि 'पहले में जाऊँगा'। यह देखकर राणा का भी हृदय उत्साह से भर गया । उस वीर ने एक दिन्य मुसकान के साथ समझा-बुझाकर सबको शान्त किया । बड़े होने के कारण अपने पुत्र अरिसिंह की पीठ ठोंको, राजमुकुट पहनाया और तिलक देकर युद्ध के लिए भेज दिया । अपनी तीखी तलवार से असंख्य शत्रुओं के सिर काटते हुए वे मौत के खुले मुख में हथियार लिये ही घुस गये । इस तरह एक एक कर जब सात राजकुमार वैरियों की कराहती लाशों पर अपनी अन्तिम साँस ले चुके, तब सबसे किनष्ठ पुत्र अजयसिंह ने शत्रुओं को ललकारा किन्तु अगिणत

वैरियों के हाहाकार में एक की ललकार ही क्या । विकट संग्राम करने के बाद किसी शत्रु की तलवार की चोट से घायल होकर गिर पड़े । राजपूतों ने सुरंग द्वारा उन्हें केलवाड़े के सुरक्षित पहाड़ों में भेज दिया । यदि उनकी चोट और गहरी हो जाती तो ......।

राजकुमारों के बिलदान से राणा लक्ष्मणसिंह की भुजाओं में असीम शिक्त बढ़ गयी, जर्जर शरीर में एक बार यौवन फिर लौट आया। खूनी आँखें दिशाओं में घूम गर्यी, उन्मत्त सिंह की तरह पैतरे बदलते हुए मैदान में उत्तर पड़े। भयक्कर साँप की तरह फुफकारती हुई उनकी तलवार बढ़ी, मैदान साफ। सामने उछलती कूदती हुई लाशों का हश्य भयावह हो गया। किन्तु खिलजी-दल की बाढ़ में अधिक देर तक टिक न सके। शत्रुओं के कण्ठों से तलबार निकालते हुए समर के यज्ञ में अपनी एक आहुति और बढ़ा दी। देवी के चरणों पर एक शिर और चढ़ा दिया। चित्तीड़ की राष्ट्रीय पताका काँप उठी और हिल उठा सिसोदिया का अजेय सिंहासन।

सन्ध्याकाल की लाली घीरे घीरे मिट रही थी और उस पर निशा कालिख पोत रही थी, बड़ी लगन के साथ। न मालूम क्यों! आकाश पर तारे झिल-मिला रहे थे मानो काली चादर पर किसी ने बेलबूटे काढ़ दिये हों।

देश के गौरव और जाति के सम्मान के लिए राणा लक्ष्मणसिंह के स्वाहा हो जाने के साथ-साथ प्रजावर्ग का रहा सहा साहस भी जाता रहा, उन्हे विश्वास हो गया कि निकट भविष्य में चित्तौड़ की हार निश्चित है इसलिए चित्तौड़ के निवासी नगर के खँड़हरों से निकलकर एक टीले पर इकट्टे हो गये, विमन-विमन, मौन-मौन।

महारानी पश्चिनी जिसके पिवत्र किन्तु घातक सौन्दर्य ने चित्तौड़ को धूल में मिला दिया, चन्द्र-ज्योत्स्ना-सी राजमहल से निकलीं, जाति-धर्म की रक्षा के लिए मरे हुए शहीदों पर फूल चढ़ाती और विदा के गीत गाती हुई रावल रतनसिंह के साथ वहाँ पहुँची जहाँ वीर देश की प्रजा चिन्ता-सागर में हूब-उतरा रही थी; उन्हें न कोई पथ मिल रहा था, न पथ प्रदर्शक।

'महारानी की जय' के निनाद से रात्रि का नीरव वातावरण मुखरित हो उठा। दुख और चिन्ता की जगह साहस उमड़ने छगा। रगों में रक्त की गित तीन्न हो गयी, क्षण भर बाद रानी की निभींक वाणी गरज उठी— ''धर्म की बिलवेदी पर बिल हो जाना चित्तौड़ ने सीखा है और किसी देश ने नहीं, मा-बहनों के सम्मान पर मिट जाना राजपूतों ने समझा है और किसी जाित ने नहीं और स्वाभिमान के रक्षण के लिए जीवन को तृण की तरह बहा देना बापा रावल के वंशज जानते हैं, दूसरे नहीं । तुम्हारे गौरव की गाथा पवन के हिंडोले पर झूलती रहेगी और वीरता की कहानी दिशाओं में गूँजती रहेगी— रामायण और महाभारत की तरह।

राजपूतों के लिए तो युद्ध ही शिवपुरी और वाराणि है, स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दो, तुम्हारे स्वागत के लिए देव आतुर हो उठे हैं। वीरो, आगे से तुमको मुक्ति बुलाती है और पीछे मुँह बाये भयक्कर नरक खड़ा है। बोलो, आगे बढ़ोगे कि पीछे हरोगे ? नरिसंहों, गढ़ की काली रूठ गयी है, अब दुर्ग की रक्षा हो नहीं सकती, हाँ उसका गौरव तुम्हारे साहस की ओर देख रहा है, शबु की असंख्य वाहिनी की विजय मुद्दी भर राजपूतों की वीरता से दब जायेगी, इसलिए एक बार फिर साहस करो, आन की रक्षा के लिए एक बार फिर हुंकार करो, नारियों के पातिवत के लिए और एक बार फिर गरजो, कुल की मर्यादा के लिए। सफलता जीवन और मृत्यु के उस पार है।

क्षत्रियों के आत्मबल की और क्षत्राणियों को दृढ़ता की कठिन परीक्षा अब है। अब तक का युद्ध तो खिलवाड़ था, यह तो चित्तौड़ का नित्यकर्म है। तुम्हारे सौमाग्य से कर्तत्र्य अब आया है, पालन करोगे ? बोलो तो !"

अनेक दृढ़ कण्ठों से निकल पड़ा-"हाँ, राजलक्ष्मी की आज्ञा शिर आँखों पर।"

"वीरो, चित्तौड़ की भूमि कृतार्थ हुई। जौहर के लिए सन्नद्ध हो जाओ। आवाल-वृद्ध राजपूत केसरिया बाना पहन और हाथों में नंगी तलवार लेकर अन्तिम बार दुर्ग के बाहर निकल पड़े, मिटने और मिटाने के लिए। लेकिन यह याद रहे यदि फाटक के भीतर एक भी राजपूत का बचा रह जायेगा तो व्रत भक्त होने का भय है और क्षत्राणियाँ घघकती हुई चिता की भयक्कर ज्वाला में कृद पड़ें। दीपशिखा पर पतंगों की तरह। स्वाभिमानी राष्ट्रों के सामने एक आदर्श के लिए। पुरुषों के व्रत में सबसे आगे मेरे पतिदेव और नारियों के व्रत में में रहूँगी। स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक यही उपाय है, वस!"

महारानी और राव इ के व्योम-विदारक जय-निनाद से चित्तौड़ी की तोपें दहल उठीं । जौहर का द्वदय-द्रावक कार्य आरम्भ हो गया। राजपूतों ने कठिन परिश्रम कर धूप, चन्दन, आम और गुगगुल की सुगन्धित लकड़ियों की एक विशाल चिता बनायी। उस पर मनों घो, तेल आदि अनेक दह्य पदार्थ छिड़क दिये गये। बात की बात में चिता से सटकर एक ऊँचा चब्तरा बन गया तािक उस पर चढ़कर देश की वीराङ्गनाएँ चिता की प्रचण्ड लपटों में कूद-कूदकर जौहर कर की साधना करें। बीर राजगूत केसरिया बस्त्र धारण कर चिता के चारो ओर बैठ गये। उनकी बगल में नङ्गी तलवार और सामने शाकल्य, घी, खीर आदि हवन के सामान थे। चिता में आग लगा दी गयी और स्वाहा स्वाहा कर भयद और करण मन्नों से आहुति देने लगे, अग्नि की भयावह लपटें खीर खातीं और घी पीती हुई आकाश की ओर बढ़ चलीं।

इधर चित्तोंड़ की वीराङ्गनाओं के साथ वीर सती पद्मिन ने श्रङ्कार किया। माथे पर सिन्दूर चमक उठा, पैरों में महावर की लाली दमक उठी, श्रीर से सौन्दर्य फूट पड़ा, श्रत-शत प्रकाश से। किसी ने कहा लक्ष्मी, किसी ने सरस्वती किन्तु वह न लक्ष्मी थी न सरस्वती, वह थी पद्मिनी जो मेघा, घृति और क्षमा की तरह पित्रत्र, अपने ही समान सुन्दर। पूजा की थाली लेकर वह दुर्ग की वीर नारियों के साथ शिव-मन्दिर की ओर चली; तारों में चाँद की तरह, घनमाल में बिजली की तरह।

कुल-वधुओं ने शिव-प्रतिमा का तो रूप से ही अभिवादन किया, किन्तु पार्वती के चरणों पर सबकी सब गिरकर रोने लगीं—"माँ, दक्षयज्ञ के हवन-कुण्ड में जिस सहस से कूद पड़ीं वही साहस हम अवलाओं को दे।" पाषाण की प्रतिमा पसीज उठी। देवताओं ने नारियों पर फूलों की वर्षा की। सितयाँ चिता की ओर चल पड़ीं।

पृथ्वी वेदना के भार से दबी जा रही थी, चित्तौरवासियों की दशा पर प्रकृति फूट-फूटकर रो रही थी। मास्त तीव्रगति से भागा जा रहा था, यामिनी चीख रही थी, तारे गगन पर काँप रहे थे और दिशाएँ त्राहि-त्राहि पुकार रही थीं, किन्तु उस समय चित्तौड़निवासियों को कोई देखता तो आश्चर्य में डूब जाता। उनके मुख-मण्डळ पर विषाद का कोई चिह्न नहीं था। वे हर्ष से उत्फुल्ळ हो रहे थे।

देखते ही देखते पश्चिनी अपनी सहचरियों को लेकर चब्तरे पर खड़ी हो गयी। भाई ने बहन को, पुत्र ने माता को, पिता ने कन्या को और पित ने पत्नी को देखा, किन्तु जैसे के तैसे स्थिर रहे। हिल न सके। पारिवारिक प्रेम को देश के प्रेम ने दबा दिया।

महारानी ने पहले अग्नि की पूजा की । इसके बाद हवन करते हुए राजपूतों पर दृष्टि डाली, विह की प्रचण्ड लपटों पर ऑखें फेरीं और अनन्त आकाश की ओर देखा । राजपूतों ने साँस रोक ली, तारे गगन की छाती से चिपक गये और दिशाएँ सिहरकर दक्क गयीं । राजपूतों के साथ रावल ने काँपते हुए हाथों से चिता में घी डाला और चक्की आहुति दी । आग हाहाकार करती हरहराती हुई पिधनी का रूप ज्वाला में पचाने के लिए आकाश की छाती जलाने लगी । इधर राजपूतों के शत-शत कण्टों से स्वाहा-स्वाहा का किप्पत स्वर निकला, उधर रूप-योवन के साथ पिधनी का शरीर घास-पूर्स की तरह जलने लगा । अब देर क्या थी वीर ललनाएँ एक पर एक आग में कूद-कृदकर मौत को ललकारने लगीं ।

आसमान टूटकर गिरा नहीं, चाँद फूटकर गिरा नहीं, पृथ्वी फटी नहीं, दुनिया घटी नहीं, किन्तु चित्तौड़ की वीर नारियाँ जलकर राख हो गर्यी। सतीत्व की रक्षा का अभोध अस्त्र मृत्यु है।

अपनी माँ-बहनों को इस तरह मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर राजपूतों की आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगीं, मींहें तन गयीं और चेहरे तमतमा उठे, आग-सहित चिता की राख को शरीर में मल लिया।

नंगी तलवारें आकाश में चमचमायीं और दूसरे ही क्षण वे अपने गौरव की रक्षा के छिए घायल िंह की तरह वैरी-दल पर टूट पड़े और गाजर-मूली की तरह काटने लगे। दोनों ओर के वीर आँखें मूँदकर तलवारें चला रहे थे। मुरदों से भूमि पट गयी। अरि-दल चिकत और चिन्तित हो उठा, किन्तु अलाउद्दीन की विशाल सेना के सामने सौ-पचास राजपूतों की गणना ही क्या। उनका सारा पौरुष रक्त के रूप में बहने लगा। प्रत्येक राजपूत अपनी अन्तिम साँस तक लड़ता रहा। किसी ने भी अपनी जीवन-रक्षा कर अपने को तथा चित्तीड़ को कलिक्कत नहीं किया। जीहर का भयक्कर व्रत समाप्त हो गया।

राजपूर्तों के शोणित की वह गङ्गा दो दिन में सूख गयी होगी और चिता की वह आग भी बुझ गयी होगी, किन्दु वह गरम रक्त अब भी रगों में प्रवाहित है और वह आग आज भी हृदय में घषक रही है। बुझे तो कैसे ? एक रूप-पिपासित हृदय-हीन व्यक्ति के कारण रावल-वंश की इतिश्री हो गयी | चित्तौड़ का उत्फ्रिल नगर भयङ्कर और वीरान हो गया | भारत के और रजवाड़े कान में तेल डालकर पड़े रहे | किन्तु चित्तौड़ के बलिदान की पवित्र कहानी आज भी दिशाओं में गूँज रही है |

अपनी मातृ-भूमि की रक्षा के लिए एक एक कर सभी राजपूतों के मारे जाने पर अलाउदीन चित्तौड़ में घुसा । उसके भाले की नोक पर रावल रतन सिंह का शिर लटक रहा था, उसके साथी नंगी तलवार लिये पीछे पीछे चल रहे थे । सबके सब ऊपर से तो निर्भीक थे, किन्तु उनका अन्तर मुखों से काँप रहा था, किसी भी मुखे की खुली आँख देखकर चौंक पड़ते थे । राजपूतों की वीरता का प्रभाव उनके मिट जाने पर भी शत्रुओं के हृदय में विद्यमान था । टूटे खंड़हरों में, सूने घरों में और भग्न मन्दिरों में शहीदों की लागें सड़ रही थीं । जन-शृत्य पथोंपर और सुनसान चौराहों पर मुखे विखरे पड़े थे।

उन अभागों को कफ़न भी नहीं मिल सका और न कुल में कोई संस्कार करनेवाला ही बचा। ख़्नों से लथपथ सो रहे थे, उनके मुँह पर सरपत के साथ आग क्या किसी ने एक चिनगारी भी नहीं रखी, उन्हें चील कौए गीघ और स्यार फाड़-फाड़कर खा रहे थे, जगह-जगह पर गड़ों में रक्त जम गये थे, झगड़ते हुए कुत्ते उन्हें लपर लपर चाट रहे थे। बड़ा ही भयानक दृश्य था, बड़ा ही लोमहर्षण।

पश्चिमी को खोजते हुए अलाउद्दीन ने चारो ओर विखरे हुए मुख्तों को देखा, लेकिन वह मुसकराकर रह गया, बोला नहीं।

एक ओर चिता से घीरे घीरे धुआँ निकल रहा था। चमड़ों के सनसनाने, चर्बी के फसफसाने, मांस के सीझने और हिंडुयों के चटखने के अशिव-नाद से चित्तौड़ का मौन भङ्ग हो रहा था, हवा के साथ दुर्गन्य दूर दूर जा रही थी: जौहर का सन्देश लेकर।

अलाउद्दीन उन्मत्त की भाँति पश्चिनी को ढूँढ़ रहा था, लेकिन उसे पश्चिनी नहीं मिली। वह चाहता था किसी से उसका पता पूछना किन्तु चित्तौड़ के उस विशाल नगर में उसे एक भी जीवित प्राणी नहीं मिला, जो उससे पश्चिनी की चर्चा करता। धूम-धूमकर देखा लेकिन निराश। वह व्याकुल हो उठा। अपना क्रोध बिखरे हुए मुरदों पर उतारना ही चाहता था कि मुरदों में धूमती हुई अचानक उसे बुढ़िया मिली। उसने पूछा—''जिसके लिये मैंने चित्तौड़

को धूळ में मिला दिया, वह विश्वमोहिनी पिंदानी कहाँ है ? उसका क्या पता है ? बताओ, एक एक अक्षर पर एक एक मिण दूँगा । प्रश्न सुनकर बुढ़िया की आँखों में आँस आ गये, फटे आँचल से आँखें पोंछकर चिता के धूम की ओर इशारा किया । आतुर अलाउदीन की उत्सुक आँखें चिता के दुर्गन्वित धुएँ की ओर उठीं, लेकिन यह क्या, अलाउदीन काँप क्यों रहा है, पसीने से तर क्यों हो गया और उसके हाथ का भाला रावल रतनिसह का शिर लिये जमीन पर ठन से गिरा क्यों ?

चिता के धूम से ज्योति और ज्योति से हाथों में कटार लिये महारानी पिन्नानी मैरवनाद कर अलाउद्दीन की ओर बढ़ी, उसकी हिंसक आँखों से चिनगारियाँ निकल रही थीं । वह पापी भय से चिन्ला उठा, उसकी चिन्लाहर से सुरदों को फाड़ते हुए कुत्ते चौंककर मूँकने लगे। प्राण-रक्षा के लिए कातर ऑखों से बुढ़िया की ओर देखा, किन्तु बुढ़िया की जगह पर सिंहवाहिनी अष्टभुजी तड़प उठी। खून की प्यासी तलवार उसकी गर्दन पर गिरने ही वाली थी कि उसकी आँखें बन्द हो गयीं। मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। उसकी सारी कामनाएँ उसके मुँह से गाज होकर निकलने लगीं। साथ के सिपाइी उस जीवित सुरदे को उठाकर दिल्ली ले गये। उस हृदयहीन हत्यारे को देखकर उसके सगे सम्बन्धों भी धिकारने लगे। वह स्वयं भी अपने किये हुए पर पछता रहा था, फूट-फूटकर रो रहा था और उसके अन्तर की वेदना उठ उठकर समझा रही थी। उसके भरे परिवार में चुप करानेवाला दूसरा नहीं था। उसकी विजय सौ-सौ हार से भी बुरी निकली।

उस सम्राट् के छत्र पर जो कलङ्क का धब्बा लगा वह आज तक नहीं मिटा। आज भी हिन्दू-मुसलमान दोनों उस घृणित विजयी के नाम पर थूक देते हैं। आगे उसका क्या हाल हुआ, यह तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ यह मालूम है कि उसने फिर कभी किसी राष्ट्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया।

हाँ, पिंचनी के बारे में तभी से एक किंवदन्ती चली आ रही है, जिसे धुनकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है, किन्तु है सत्य!

महारानी पिद्मानी अर्धरात्रि के मौन प्रहर में जौहर के गीत गाती हुई चित्तौड़ के शिखर पर उतरकर भग्न खँड़हरों में गोरा बादल को पुकारती है। बन्दी को कारा से मुक्त करने के लिए समाधियों से जौहर के शहीदों को जगाती है। शान्त निशीथिनी में यदि कोई कान लगाकर सुने तो रानी की वीरवाणी अवस्य सुनाई देगी। अस्तु।

इस महाकाव्य के आख्यान का सारांश तो यही है, कतिपय चिनगारियों में कल्पनाओं का चमत्कार अवश्य है जो पुस्तक के पारायण से ही मालूम हो सकेगा। दो चार पर्जा के उलटने से नहीं।

'हल्दोघाटी' लिखकर मैंने जनता के सामने एक भारतीय वीर पुरुष का आदर्श रखा और 'जौहर' लिखकर एक भारतीय सती नारी का । इसलिए नहीं कि कोई छन्दों के प्रवाह में झूम उटे, विलक इसलिए कि भारतीय पुरुष 'प्रताए' को समझें और भारतीय नारियाँ 'पिंझनी' को पहचानें।

'जौहर' के छन्दों का चुनाव उसके विषय के अनुकूल हुआ है। सम्भव है चुनाव ठीक न उत्तरा हो, लेकिन कविता की विद्युत्धारा हृदय को छूती चलेगी। कभी आँखों में आग, कभी पानी, कभी प्रलय की ज्वाला तो कभी कुर्बानी।

श्रीमद्भागवत की संकिष्पित कथा जिस पवित्रता और श्रद्धा के साथ पौराणिक व्यास तीर्थ से छोटे हुए अपने यजमान को सुनाता है उसी तरह पुलक-पुलककर भावुक पुजारी ने अधिकारी पथिक को 'जौहर' की कथा सुनायी है।

'जौहर' का पाठ करते समय पाठक को पुजारी और पथिक दोनों मिलेंगे, ' सिद्ध-साधक के रूप में, ज्ञाता-जिज्ञासु के रूप में, गुरु और शिष्य के रूप में।

पाठक के मानस-मिन्दर में यदि पिद्मिनी की पावन प्रतिमा और आँखों के सामने पुजारी और पिथक का वह दृश्य न रहा तो 'जौहर' की चिनगारियों का ताप असह्य हो जायेगा और यदि रहा तो चिनगारियों से आँखों को ज्योति मिलेगी—अपनी संस्कृति, अपनी कुल-मर्यादा और अपने स्वाभिमान को देखने के लिए।

मानव ऊपर से ही मुन्दर और सत्य है भीतर से उसके ठीक विपरीत । यदि उसके अन्तर की चित्रावली सामने होती तो मानव एक दूसरे के ऊपर यूक देता, घणा से ! खून चूस लेता, क्रोध से ! उसकी बर्बरता और उच्छुङ्खलता से विश्व में वह क्रान्ति मचती कि पृथ्वी निर्जीव, जनहीन और भयङ्कर हो जाती । यही विधाता की प्रतिभा का चरम विकास है । यही बृद्ध पितामह के युग युग से अभ्यस्त हस्त का कौशल है और यही रचना । जब मानव स्रष्टा का भ्रम ही है तब भला उसकी रचना कब भ्रम से भिन्न रहेगी । सम्भव

है इस कान्य में अनेक दूषण हों, पर पिंचनी के साहचर्य से वे भूषण बन गये हैं । पुण्य-सिलला गङ्गा की स्वच्छन्द घारा में पड़कर कौन-सी अपावन वस्तु अपावन रह जाती है !

'जौहर' के बारे में जो कुछ मुझे कहना था कह चुका, शेष कहने के लिए हिन्दी जगत् में अनेक प्रवृत्तियों के जीव विद्यमान हैं—किव, लेखक और समा-लोचक; जो बिना पूछे अपनी राय देने के लिए किटबद्ध मिलेंगे। किन्तु मुझे इस बात का अभिमान है कि 'जौहर' लिखकर मैंने अपनी संस्कृति की पूजा की है।

मातृ-मन्दिर सारंग, काशी मेष-संक्रान्ति २००१

#### सहाय-स्मृति

श्रीमान् राजा अजीतप्रताप सिंह जी प्रतापगढ़-नरेश को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देकर लेखनी सन्तुष्ट ही नहीं होती, हृदय तो गद्गद् है। माधव-संस्कृत-विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमान् वाबू व्रजमोहनदास जी केजरीवाल को धन्यवाद देने मे इसलिए संशोच हो रहा है कि इस काव्य का प्रणयन ही उनकी छाया में हुआ है, ने मुझसे ओर 'जौहर' दोनों से दूर नहीं हैं। श्रद्धेय पं० श्रीनारायण जी चतुर्वेदी, आचार्य पं० केशवप्रसाद जी निश्र तथा साहित्यमर्भक्ष पं० रामबहोरी जी शुक्ल का अत्यन्त कृतज्ञ हूं जिन्होंने समय समय पर उचित सम्मितयाँ देकर पुस्तक की श्रीवृद्धि की है। साहित्यज्ञ-मूर्धन्य पं० विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र ने मुद्रित होते समय अनेक खलों पर काव्यगत दोषीं का परिहार किया है इसलिए उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करता हूँ।

सबसे पीछे अग्नी दिवंगता साध्यी धर्मग्रको को याद करता हूं जिनसे निर्माण-काल तक 'जौहर' लिखने को प्रेरणा मिळती रही। अन्तिम पंक्ति लिखते लिखते मेरे हृदय में यह टीस छोड़ती गई कि 'मैंने उनका मूख्य नहीं समझा'।

माधव-विद्यालय, सारंग, काशी श्रीश्यामनारायण पारखेय अधिक चैत्र पूर्णिमा, २००२



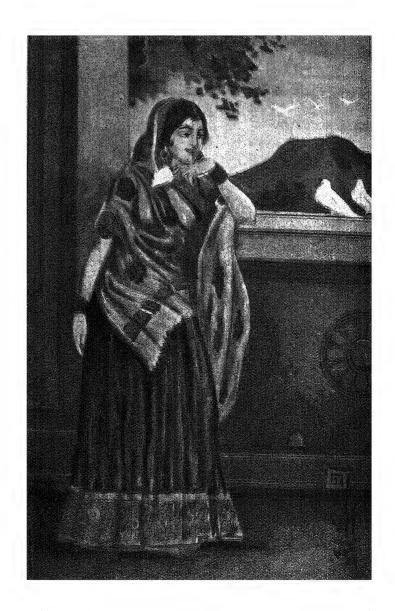

. पद्मिनी

प्रागन के उस पार क्या, पाताल के इस पार क्या है? काम अवाद किसक पुत्र होना? चाहता है सिक्यु किस पर जल चढ़ाकर मुक्त होना? चाहता है सेव किसक याना होता? पाताल के अविराम स्थान होता? पाताल के उस पार क्या है? काम मुर का मधु - दान होता?

\$ <del></del>

#### पहली चिनगारी

थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले ? कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले ?

कहाँ चले ले चन्दन अक्षत, दबाये मुगछाला ? वगल कहाँ चली यह सजी आरती ? कहाँ चली जुही-माला?

ले मुझी उपवीत मेखला कहाँ चले तुम दीवाने ? जल से भरा कमण्डल लेकर किसे चले तुम नहलाने ?

मौलिसरी का यह गजरा किसके गल से पावन होगा ? रोम कण्टिकत प्रेम - भरी इन आँखों में सावन होगा ?

नया अपना पथ आये भूल ? कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, चढ़ेगा माला - फूल ?

इधर प्रयाग न गङ्जासागर, इधर न रामेश्वर, काशी। कहाँ किघर है तीर्थ तुम्हारा ? कहाँ चले तम संन्यासी ?

क्षण भर थमकर मुझे बता दो, त्रम्हें कहाँ को जाना है ? मन्त्र फूँकनेवाला जग पर अजब तम्हारा बाना है।।

नंगे पैर चल पड़े पागल, काँटों की परवाह नहीं। कितनी दूर अभी जाना है ? इधर विपिन है, राह नहीं ॥

मुझे न जाना गङ्गासागर, मुझे न रामेश्वर, काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आँखें प्यासी ।।

चले झमते मस्ती से तुम, अपने अचल स्वतन्त्र दुर्ग पर सुनकर वैरी की बोली निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानीं की टोली.

जहाँ आन पर माँ - बहनों की पावन होली जला वीर - मण्डली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली. सन्दरियों ने जहाँ देश - हित सीखा. जौद्दर - व्रत करना लिए जहाँ के स्वतन्त्रता बच्चों ने भो सीखा. मरना वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पद-धूल। वहीं हमारा दीप जलेगा,

वहीं मिलेगी शान्ति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा। प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा॥

माला - फुल ।।

वहाँ पश्चिमी जौहर - व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगछाला पर॥

नहीं रही, पर चिता - भस्म तो होगा ही उस रानी का। पड़ा कहीं न कहीं होगा ही, चरण - चिह्न महरानी का॥ उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे। चिता - भस्म - कण ही रानी के, दर्शन - हित दर्पण होंगे॥

आतुर पिथक चरण छू छूकर वीर - पुजारी से बोला ; और बैठने को तरु - नीचे, कम्बल का आसन खोला॥

देरी तो होगी, पर प्रभुवर,
मैं न तुम्हें जाने दूँगा।
सती - कथा - रस पान करूँगा,
और मन्त्र गुरु से हूँगा॥

कहो रतन की पूत कहानी, रानी का आख्यान कहो। कहो सकल जौहर की गोथा, जन जन का बलिदान कहो॥

कितनी रूपवती रानी थी ! पित में कितनी रमी हुई ! अनुष्ठान जौहर का कैसे ! संगर में क्या कमी हुई !

अरि के अत्याचारों की तुम सँमल सँमलकर कथा कहो। कैसे जली किले पर होली? वीर सती की व्यथा कहो॥

वहीं

चढ़ेगा

नयन मुँदकर चुप न रहो, गतन्त्राधि, समाधि छमे न कहीं । सिल्म न छिक कुछ प्रश्मों को खोळा । विद्या न पिछनी - जाहर का आख्यान चुना प्राचीनों से ? क्या न पद्मानी की हानी सिती - पद्मानी हानी - पद्मानी की हान सिती - पद्मानी हानी - पद्मानी - पद्मानी हानी - पद्मानी -

मधुर गुलाबी गालों पर, कैंबी स्पवती रानी थी, वैसा ही था पित पाया। मानो वासव साथ श्राची का स्प्रमोहन जा जाकर धीखा। रानी का मधुवर्षी स्वर कोचल ने गा गाकर धीखा। पित के प्राणों में पत्री थी, पित के प्राणा स्त्री थी, पित के प्रा

विभवन के कोने कोने में, बोला वह पिषक पुजारी से, पावन गाथा आरम्म करो । चाहे जो हो पर दम्पति का मेरे अन्तर में त्याग मरो ॥

प्राम - प्राम में नगर - नगर में, डगर - द्यर में पाति - पत्नी का ही बखान मुखिरत था अवनी-अम्पर में ॥

प्रान - पत्नी का ही बखान मुखिरत था अवनी-अम्पर में ॥

प्रानी अव्याउदीन राहु ने चन्द्रमुखी की तरणाई । उसे विभव का व्यावच्च के निद्रमाई ॥

जीतने अत्याचार किये जन समझा इतिहास कहो, तुम कहो कथा अभिमानी की ॥

जीतने अत्याचार किये जन समझा हतिहास कहो, तुम कहो कथा अभिमानी की ॥

जीतने अत्याचार किये जा समझा द्वाहा सकहो, तुम कहो कथा अभिमानी की ॥

जीतने अत्याचार किये जा समझा द्वाहा सकहो, तुम कहो कथा अभिमानी की ॥

जीतने अत्याचार किये जा समझा हतिहास कहो, तुम कहो कथा अभिमानी की ॥

जीतने अत्याचार किये जा समझा द्वाहा सकहो, तुम कहो कथा अभिमानी की ॥

प्राने पर वह करण कहानी विकल तुम्हारा मन होगा ॥

भाषव-निकुक्ष, कार्तिकी, कार्यो अभिमानी के अन्तर में भरने लगा यती ॥

भाषव-निकुक्ष, कार्तिकी, कार्यो अभिमानी के अन्तर में भरने लगा यती ॥

#### दूसरी चिनगारी

दूसरी चिनग

दूसरी चिनग

दूसरी चिनग

दूसरी चिनग

दूसरी चिनग

दिनव

प्राची में फेली थी लाली । मैरवर
चमके
थी गूँज रही डाली डाली ॥ स्मेले
थी यें देकर फूलों पर,
गुन-गुन गुन-गुन भीरे बोले ॥ उस

सहसा बूँघट कर दूर हँसी
सोने की हँसी उघा रानी ॥ थोड़ों
भिल मिल लहरों के नर्तन से अण
चञ्च सिता सर का पानी ॥ परदे
कुसुमित कलियों से हँसने को,
मन ललचे मधुप - कुमारों के परदे
यिव ने वातायन से झाँका, जग
भीरे से रथ अपना हाँका । अनि
तम के परदों को फेंक सजग,
जग ने किरणों से तन ढाँका ॥ स्थ

दिनकर - कर से चमचम बिखरे. भैरवतम हास कटारीं के। चमके कुन्तल - भाले - बरहे. पानी तलवारों के॥ दमके

फैली न अभी थी पात - ज्योति. ऑखें न खुळी थीं मानव की। तब तक अनीकिनी आ धमकी, उस रूप - लालची दानव की ॥

क्षण खनी जा रही थी अवनी घोड़ों की टप - टप टापों से। क्षण दबी जा रही थी अवनी रण - मत्त मनङ्ग - कळापो से ॥

तोपों के आरव से परदे फटते थे कानों के। सुन - सुन मारू बाजों के रव तनते थे वक्ष जवानों के॥

जग काँप रहा था बार - बार अरि के निर्दय इथियारों से। थल हाँफ रहा था बार - बार हय - गज - गर्जन हङ्कारों से।

प्रभागी जारही थी नम पर, योजे जय हर हर व्याली की, योजे जय खपरवाली की। वोले जय खपरवाली की। योजे जय खोले, योजे जय बोले, यावा रावल की तलवारें व्याप्त का का वाले, यावा रावल की तलवारें यावा रावल की जय बोले, यावा रावल की जय बोले। यावा रावल की वाचा रावल की यावा रावल के स्वर रावल लिये। यावा रावल के स्वर रावल लिये।

तलवार गिरी वैरी - शिर पर, धड़ से शिर गिरा अलग जाकर । शिर पड़ अित गिरा अलग जाकर । शिर पड़ असि का जव सिन गया गरळ रग रग जाकर ॥ सिन गया गरळ रग रग जाकर ॥ सिन गया वहीं धड़े असि का जव सिन गया वहीं धेड़े पर कूद पड़ा, कोई बरळे की नोक तान । किट टूट गयी, काठी टूटी, पड़ गया वहीं धोड़ा उतान ॥ स्वया वहीं धोड़ा वतान ॥ स्वया वहीं धोड़ा वता ॥ स्वया वहीं धोड़ा चता ॥ स्वया चहीं चोड़ा चे वोड़ों का रण ॥ स्वया सवार गिरा भू पर, धण मर कळकारों का संगर । स्वया मर कळकारों का संगर । स्वया मर हुझारों का संगर । स्वया मर हुआरों का संगर । स्वया मर हुआरो

**90404040404040404040404040404** 

 $\begin{array}{c} \mathsf{C}(\mathsf{C}) = \mathsf{C}(\mathsf{C}) + \mathsf{C}(\mathsf{C})$ 

ह्य निवार जिला ने मील विद्या, श्री रक्त महासागर तस्ती।

ह्य - विद्या जिला ने महासागर तस्ती।

ह्य - विद्या किला, मीदान साफ, श्री रक्त महासागर तस्ती।

ह्य - विद्या किला, मीदान साफ, श्री रक्त महासागर तस्ती।

ह्य - विद्या किला, मीदान साफ, श्री रक्त के वीचे किला, मीदान साफ।

हेरे - केना ने जान हिला, रक्ते देंगा मेवाह न अव।

हेरी - सेना ने जान हिला, रक्ते देंगा मेवाह न अव।

हेरी - सेना ने जान हिला, रक्ते देंगा मेवाह न अव।

हेरी - सेना ने जान हिला, रक्ते देंगा मेवाह न अव।

हेरी - सेना ने जान हिला, रक्ते देंगा मेवाह न अव।

हेरी - सेना ने जान हिला, रक्ते देंगा मेवाह न अव।

हेरी - सेना ने जान हिला, रक्ते देंगा मेवाह न अव।

हेरी - सेना ने जान हिला, रक्ते देंगा मेवाह न अव।

हेरी - सेना ने जान हिला, रक्ते देंगा मेवाह न अव।

हेरी - सेना ने जान हिला, रक्ते देंगा मेवाह न अव।

हेरी - सेना ने जान हिला, रक्ते देंगा मेवाह न अव।

हेरी - सेना ने जान हिला, रक्ते देंगा मेवाह न अव।

हेरी - सेना ने जान हिला, रक्ते से प्राप्त को प्राप्त

सब देख है थे बीरों को पश्चिक, पश्चिती - रूप - श्चाल में जलता था यह मतवाला। जलता था यह मतवाला। जले सुल रहे थे स्वेद-बिग्दु, जले मुलाने को कामी वह पीता भर भर मधु-प्याला॥ पश्चिम की ओर दिवाकर भी कभी स्वप्न में हैंच पड़ता था, कभी स्वप्न में हैंच पड़ता था, कभी स्वप्न में की ओर प्रतीची के वातायन से था हाँक रहा। भा पर आकर रजनीपति भी मह हस्य देखता था अथीर। भा सा सा सा सा प्रतीची को तिम्च वह वह जाते, तब-तब-पूर्वों पर नयन-नीर॥ विकली जनमाद हुआ ते कमा निम्ना था, पर उसकी तावळ पर भू तनी रही। को तम्म विच हें। कमा सेविप न हो। कमा सेवप न हो। सेम-भिलारी था, पर उसकी तावळ पर भू तनी रही।। सेवप कमा सेवप न हो। सेवली निम्ना कमा सेवली निम्ना कमा सेवप न हो। सेवली निम्ना सेवली

तीसरी

विनारी

शीशमहल की दीवालों पर शोभित नंगी तल्बीरें। विजकार ने किसी बेगमें की बहुरंगी तस्वीरें।। पूर्मी परियाँ ऑगन में, प्रतिविम्म दिवालों में धूमे। धूमी सुन्तरियाँ मधु पी, प्रतिविम्म दिवालों में धूमे। धूमी सुन्तरियाँ मधु पी, प्रतिविम्म दिवालों में धूमे। धूमी सुन्तरियाँ मधु पी, प्रतिविम्म दिवालों में धूमे।। हेह शुरि कैली गज गित में, धूकर छोर कुलाबों के। मधुमति चलते किरते हों, मानो पूल गुलाबों के।। सह मह सकल दिशाएँ मह्मी सुन्तरियाँ की स्वान महलों में गूनी। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह मह सकल दिशाएँ महमी, महके कण दीवालों के।। सह महम सकल पहलों के।। सह महमी को गमिन, हिले अपर महम प्रात्त होली। सह महमी की गमिन, सिला वेशों। सह सिला वेशों। सिला वेशों। सिला वेशों। सिला वेशों। सिला वेशों। सिला वेशों सिला वेशों। सिल

बड़े नाज से द्धकी दुराही, गिरे बह कुल कुल कुल की ध्विन छायी। गुँथे के कि सोने - चाँदी के पात्रों में मस्त वेग खिर प्यालें पर प्यालें टकराये। द्धार में अरेर भरे मधु और भरो मधु और पियों मधु के रव महलों में छाये। भाणिक मधु पी मत्त हुई मुन्दिर्याँ, आंखों में सुर्खा छायी। पार अधिकार नहीं अब, गिरे घरा यो सिरा मं चञ्चलता आयी। भारे घरा यो सिरा मं चञ्चलता आयी। भारे घरा ये। मन - मिलन, पुलक-सिहरन-कम्पन। हैं सीं कम्म मं अलस नयन, उर की घड़कन।। विलय से अलस नयन, उर की घड़कन।। विलय मं उर - दान - वासना का नर्त्तन। भारी एक - दूलरे को नर समझा, कलकल उत्तर वाम ज्यान अपित तन - मन।। इस्तर क्रियं समस्या के मधु ढाले छूटे। स्वर निह पाम के प्याले फूटे॥ वीणा के स्वाले पूरे। वीणा के स्वाले पूरे।

ৰ্ধ केश बेगमों सरक

मिल मिल नाच उठीं सुन्दरियाँ. मोतियों अनिमेप हुगों के फल लुटे ॥

माणिक की चौको से भू पर. मध के पात्र गिरे झन झन। विखरे कञ्चन के गिरे घरा पर मणि - कङ्गन ॥

मदिरा गिरी बही अवनी पर. कमरे के गिर शीशे टूटे, युवतियों

विश्व के प्रक गिरे।

कि निर्मा के प्रक गिरे।

कि नाच उठीं सुन्दियाँ,

मोतियों के दूटे।

की चौको से भू पर,

पात्र गिरे झन झन।

का वाको से मू पर,

पात्र गिरे झन झन।

का वाको से मू पर,

पात्र गिरे झन झन।

का वाको से मू पर,

पात्र गिरे झन झन।

गिरी बही अवनी पर,

सुवितयाँ मतवाली।

के गिर शीशे टूटे,

सुवतियाँ मतवाली।

के गिर शीशे टूटे,

सुवतियाँ की ताली।

गिर बही चूर हुई।

से मूर्च्छित खिलजी की

हु मूर्च्छा दूर हुई।।

गा उठीं, वेणु बजे,

कर्ले मधुर वितारों से।

गा उठीं, वेणु बजे,

कर्ले मधुर वितारों से। नीलम मणि के निर्मल गच पर सुराही कलकल से मूर्चिछत खिलजी की कुल कुछ मूर्च्छा द्र हुई॥

हॅंसीं, गा उठीं, स्वर निकले मधुर वितारों से। राग - रागिनी थिरकीं, मुखरित वीणा के



श्रलाउद्दीन का उन्माद

-सीहं-श

पृणा हुई, गड़ गर्यी लाज से. मादक यौवन से ऊर्वी । में सुन्दरियाँ भरी निराशा में ड़बीं ॥ चिन्ता - सागर

**उन्मादी** बोल फिर. उठा मुझको थोडा सा पानी दो। कहाँ कहाँ पद्मिनी. पश्चिनी, मझे पद्मिनी रानी दो ॥

तुम्हें चाहिए, बोलो तो क्या हुँद्कर ला दूँ मैं। ਤਜ਼ੇ रूपराशि के एक अंश पर ही, <u>ज</u>ु में ॥ **ख**टा साम्राज्य

कब अधरों के मधुर हास से होगा ! विकसित मेरा मन कब चरणों के नख - प्रकाश से सिंहासन होगा ! जगमग

बरस रहा आँखों से पानी, उर में धधक रही जवाला। मुझ मुरदे पर दुलका अपनी छबि - मदिराका प्याला ॥

प्राणों की सहचरी पश्चिनी, देखो हॅसती आयी । वह ज्योति महल में फैल गयी, लो विखरी तन की सुधराई ॥

तुम्हें আৰ िछपाकर मणि के अपने हारों अपनी आँखों की पुतली में. पुतली के लघ तारों में ॥

हाय पद्मिनी कहाँ गयी ? फिर मु झसे इतनो कठी ? क्यों मैंने अभी 7 उसे पिन्हा पायी हीरे की अंगठी ॥

परदे में **क**हाँ किस छिपी मेरे प्राणी की पहचानी । पद्मिनी. हाय पद्मिनी. हाय पद्मिनी, महरानी ॥ हाय

में चित्तौड़ इतने नगर से. आ गया वहाँ। दूत गुप्त उन्मादी ने ऑखें खोलीं. युवतियाँ जहाँ तहाँ ॥

प्रेम से खिलजी बोला. यहाँ कब आये हो ? चित्तौड़ ंनगर दुर देश लाये हो ? समाचार क्या

मुझे विजय मिल सकती क्या रावल - कुल के रणधीरों से ? मुझे पद्मिनी मिल सकती क्या अर्चिता वीरों से ॥ सदा

सुनो पश्चिमी के बारे में उसकी लेकर मदद आप चाहें तो पहनें जय - माला। जब तक पाय रहा उसकी ही मधु - मधु बातें कहा करो।।

किया दूत ने नमस्कार फिर, कहने को रसना डोली। निकल पड़ी अथरों के पथ से विनय भरी मधुमय बोली॥

कहाँ आप हैं वहीं विजय है, जहाँ चरण खुल स्वर्ग वहीं। जहाँ आप हैं वहीं पिदानी, जहाँ आप अपवर्ग वहीं॥

जमी आप इंगित कर दें, नसन आपके घर आवें। रखा पश्चिमों में क्या, नभ से सुरज - चाँद उतर आवें।।

जिम्म को प्राप्त के जाल हो।।

जिम्म को ये आप देल दें, उपत काली भी। दो हम चलना हुर्लम, पर अवसर पर रण - मतवाली भी।। तो अपत प्रम से आप देल दें, उपत प्रम से आप विकायों विकायों । इस पर मिले न तकणी तव फिर, वहीं मानिनी सी पीदी॥ प्रम से जाल प्रम से जाल प्रम से प्रम से जाल प्रम से जाल प्रम से जाल प्रम से प्रम से जाल प्रम से प्रम से जाल प्रम से जाल प्रम से प्रम से प्रम से जाल प्रम से प्रम से जाल प्रम से प्रम से जाल प्रम से प्रम से प्रम से जाल प्रम

इस प्रयक्ष से किन न उत्तका विवदा अंक में आ जाना । वारद - वाँदनी सी आकर प्राणों में विखर समा जाना ॥ वान्ये वो उत्तक कही सके सेना अव, मेरा वी का नहीं की । वान्य कही सके सेना अव, मेरा सी जान हो हो । वान्य कही सके सेना अव, मेरा सी जान हो हो । वान्य कही सके सेना अव, मेरा सी विषय हो कर । वान्य कही सके सेना अव, मेरा सी विषय हो कर । वान्य कही सके सेना अव, मेरा सी विषय हो कर । वान्य कही सके सेना अव, मेरा सी विषय हो कर । वान्य कही सके सेना अव, मेरा सी विषय हो कर । वान्य का पायक दम्मित की करण - वा्रा सी विषय हो कर । वान्य की विषय हो कर ॥ वान्य वा्रा वा्रा विषय था । वान्य वा्रा विषय था । वान्य की वार्ष हथा न वा्रा वा्रा विषय था । वान्य की वार्ष हथा, क्या पायक को जो ताप दिया था । वान्य की वार्ष हथा, क्या वा्रा वा्रा

# चौथी चिनगारी

दोपहरी थी, ताप बढ़ा था। वृषित जल - थल - नम के शिर पर मानो, विभ हाँफ क्षा मान था। हाँफ स्वा ताप से मान था। स्व ताप में, तृषित जलता जग दावा - समान था। स्व ताप में, जलता जग दावा - समान था। स्व ताप से ति तरह किरणे जीती थीं। उतर उतरकर अम्बर - तल से सर - हिरता में जल पीती थीं। उतर उतरकर अम्बर - तल से सर - हिरता में जल पीती थीं। कर है हिर्दगन्त से आग निकल्ती, तृष्टि अधमरे से खोतों में। स्व ति अधमरे से खोतों में। स्व ति जा ति से अधमरे से खोतों में। सिता खोज जल हार गये, पर माना न सीपी भर सोतों में। वाहर स्व ति का निकल्त के स्व ति से अधमरे से खोतों में। सिता खोज जल हार गये, पर माना न सीपी भर सोतों में। वाहर स्व ति का निकल्त के स्व ति से से से सोतों में। वाहर से अधमरे से खोतों में।

बैठे मृगजल हेर कहीं पर, तृषित इरिण तक घेर कहीं पर । बीभ निकाल चीड़ - छ।या में, हाँफ रहे थे दोर कहीं पर ॥

धूल - कणों से पाट रहे थे, अम्बर - तल विकराल बवण्डर | तृषित पथिक के लिए बने थे, ऊसर - पथ के काल बवण्डर !!

तपी रेह से भर देते थे. जग की आँखें बुद्ध बवण्डर। पथ में कहीं पड़े तहवर तो कर होते थे युद्ध बनण्डर ॥

मुर्च्छित मृगछौने, सुरही के है ह कुम्हला गये कहीं थे। सूखते पेड़ पुराने, सुख गये तह नये कहीं थे॥

दिनकर - कर में आग लगी थी, सरिता - सर में आग लगी थी। जग में हाहाकार मवा बाहर घर में आग लगी थी।।

दो गहरी में जब कि साप से सारा जग था दुःख झेलता। अरावलो के घोर विपिन में एक वीर आखेट खेलता।

स्वेद - बिन्दु उसके ललाट पर मोती - कण से झलक रहे थे। वाजि पसीने से तर था, तन से जल के कण छलक रहे थे॥

गमन - वेग से कॉॅंप रहा था, वाजि निरन्तर हॉंफ रहा था। पर सवार पीछे शिकार के, बारबार पथ नाप रहा था!!

आग - सदृश तपती उसकी असि, गरमी से भी अधिक गरम थी। चोट भयङ्कर करती, पर वह किसलय से भी अधिक नरम थी।

ल्चकीली थी, ल्चक ल्चककर नर्त्तन पर नर्त्तन करती थी। चीर चीरकर वीरपंक्ति वह पद-कर-तन-कर्त्तन करती थी।

पीछे प्यासे मृग र दम्पति के, वही पड़ी तलवार दुधारी। गिरती इय की टाप शिला पर, उड़ उड़ जाती थी चिनगारी॥

खपळ चौकड़ी भर भरकर वह उड़ता कस्त्री - मृग - जोड़ा। रतनसिंह ने उसके पीछे छोड़ दिया था अपना घोड़ा॥

कभी झाड़ियों में छिप जाते, कभी लताओं के द्धरमुट में, कभी पहाड़ों की दिश्यों में, कभी समा जाते खुर-पुट मे।

कभी शिखर पर कुलाँचते थे, कभी रेगते पथ महान पर। कभी सामने ही व्याकुल से, कभी उड़े तो आसमान पर॥

मृग - दम्पित पर रतन - लक्ष्य पर, इधर उधर वन - जीव भागते। शेर - तेदुए - बाच - रीछ सब वन वन विकल अतीव भागते॥

छिपे दरारों में अजगर थे, हाथी छिपे पहाड़ों में थे। छिपे सरपतों में अरने थे, हरिण कँटीले झाड़ों में थे॥

पर सवार को ध्यान न कुछ भी, औरों के छिपने भगने का। केवल उसको ध्यान लक्ष्य पर ठीक निशाने के लगने का॥

--जिंहर--

मगते भगते खड़े हो गये,
थकी मृगी, मृग थका विचारा।
किम्पत तन मन, दिायिल अंग थे,
लाँचों का रह गया सहारा॥
दोनों की आँखों से टप टप,
दो दो विन्दु गिरे आँद् के!
स्वल गये पर हाय वहीं पर,
सन सन सन वहने से लू के॥
दोनों ने रावल से माँगी,
मौन - मौन मिक्षा प्राणों की।
लाण भर भी पूरी न हो सकी,
पर इच्छा उन म्नियमाणों की॥
एक हाथ मारा सवार ने,
दोनों दो दो टूक हो गये।
चित्र चित्र विन्द सका वह।
चीख चीख वन को गोदी में,
धीरे - धीरे मूक हो गये।।
स्नुग - शोणित के फीवारों से,
महो वहाँ की लाल हो गयी।
हाथ, कूर तलवार रतन की,
दो प्राणों की काल हो गयी।।
तुरत किसी ने कानों में यह
धीर से सन्देश सुनाया।
उतने श्रम के बाद अमागे
जीवन का बस अन्त कमाया।।

| तिकल हींसता, पूँछ उठाकर सूम रहा था सतत हल में।
| पड़ा शही पर रतन विन्तु - सा, आग लगी थी तुरग - चित्त में।
| कमी कदम तो कभी चौकड़ी, अश्व स्वेद से घरावेर था।।
| इतने ही में पीछा करते, आप हुँचे अरि - क्रूर - गुप्तचर।।
| चपला - सी चमकीं तलवारें, मिड़े वाजि से चूर गुप्तचर।।
| गुप्तचरें को क्षण मर में ही मगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को भ्रण मर में ही मगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को भ्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को श्रण मर में ही निर्मा मर माकर जोते।।
| गुप्तचरें को भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को भगने मर मानर जोते।।
| गुप्तचरें को भगने को मजबूत कर दिया।।
| गुप्तचरें को भगने निर्वचरें के निर्मा मर श्रण निर्वचरें के निर्वचरें निर्वचरें निर्वचरें नि

€0±0±0±0±0±0±0±0±0±0±0±0±0±0

वीर सती ने जिस रावल की अपनी फुलझड़ियों से बाँघा। अरि के गुप्तचरों ने उसकी होहे की कड़ियों से बाँघा।।

उधर पथिक, रवि ने लाली से तुरत छिपा ली शोणित - लाली। रजनी ने भी डाली उस पर अन्धकार को चादर काली ॥

देखने लालायित को जगमग जगमग तारे आये। देख न सके गगन से जब तब, ओ ों के मिस भूपर छाये॥

बोल उठा योगी रावल का क्या हाल हुआ ? क्या अनमोल रतन को पाकर खिलजी मालामाल

श्वा के सही, विकास हुआ ? ति कही कहानी, दरबार कही ॥ ति सही माला बोल उठा ॥ ति सही मार्च सुन डोल उठा ॥ विजयादशमी, १९९७ अब आगे की कही वैरो का साथ रतन खिलजी का व्यवहार

उठी विकल तुलसी की माला पुजारी फेर बोल खिलजी का नि:सीम गर्व राही का मन

बीच बोछने किन्त कथा के का उसको साइस न हुआ। खिलजी को उत्तर देता. पर गत - प्राणी पर वश न हुआ ॥

नारायण-मन्दिर.

दुमग्राम (आज्ञमगद्)

अन्धकार या घोर घरा पर, अभय धूमते चोर घरा पर।। चित्रित पक्क मिला पक्कों छे से वन के मोर घरा पर।। से विजय के गान दूर पर।। से वि

मध्य प्रकाशित, तिमिर पड़ा था, वारों ओर सजय वेरों में। विविध रूप थर भानु हिणा था, मानो खिळजी के डेरों में। यहें सिली, तो रण - गर्जन से सारे पुरक्ष और थी रखी सुराही। घी का दीप इधर जलता था, उधर जमात जमी थी शाही।। उन डेरों के बीच बना था, उत्तर एक मनोहर डेरा। पहरेदार सतर्क खड़े थे, रक्षा के हित डाले घेरा॥ उत्तर शांतल्या छाई थी, नीचे गुलगुळ धुनी रुई थी। उसपर बह रेशम - पट डाले बेटा था लेकर खंजर खर। पीता था मदिरा अंगूरी, सोने के प्याचों में भर भर।। पक ओर सरदारों से था सात्वीत करता अविचारी॥ पक और सरदारों से था सात्वीत करता अविचारी॥ पक भी सुक्कर पर सांविन के विचारी।। पक ओर सरदारों से था सात्वीत करता अविचारी॥ विचार का मांचित के प्याचों में भर मर।। पक और सरदारों से था सात्वीत करता अविचारी॥ विचार का मांचित के प्याचों में भर मर।। पक ओर सरदारों से था सात्वीत करता अविचारी॥ विचार का मांचित के प्याचों में भर मर।। पक ओर सरदारों से था सात्वीत करता अविचारी॥ विचार का मांचित के प्याचों में भर मर।। पक ओर सरदारों से था सात्वीत करता अविचारी॥ विचार का मांचित के प्याचों में भर मर। पक ओर सरदारों से था सात्वीत करता अविचारी॥ विचार का मांचित के प्याचों में भर मर। पक ओर सरदारों से था सात्वीत करता अविचारी॥ विचार का मांचित के पक्ष मांचित के प्राची मांचित के पक्ष मांचित के पक्ष मांचित के पक्ष मांचित के प्राची मांचित के प्राच

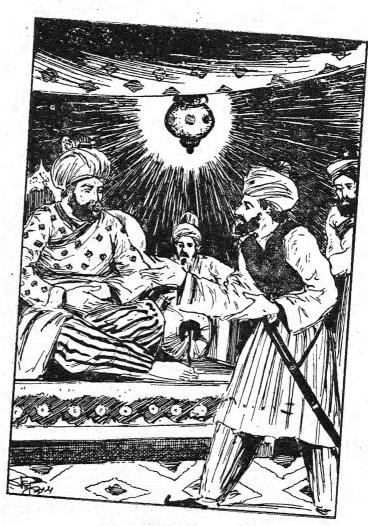

प्रलाप-भङ्ग

दिनकर - कर से हिम बरसाऊँ, हिमकर से अंगार चुनाऊँ। अभी कहो तो एक फूँक से बड़वानल की आग बुनाऊँ॥ नम को में पाताल बना दूँ, भू को में आकाश बना दूँ। अभी कहो तो नाच नचाकर सोर जग को दास बना दूँ॥ कोष देखकर खिलजी का सब काँप उठे सैनिक - दरबारी। लाल - लाल उसकी आँखों से निकल रही थी खर चिनगारी॥ एक गुप्तचर काँप रहा था, थरथर खड़ा खड़ा कोने में। इघर अलाउदीन क्रूर को देर न थी पागल होने में। मगया - निरत रतन को बन से बही पकड़कर ले आया था। पर खिलजी का रूप देखकर अगराधी सा घनड़ाया था॥ उसे काँपते हुए अचानक देखा उसने तिनक घूमकर। उरत कोघ कुल शान्त हो गया, बोल उठा सानन्द ग्रुमकर। उरत कोघ कुल शान्त हो गया, बोल उठा सानन्द ग्रुमकर।

दिनकर - कर से हिम बरसाज, हिमकर से अंगार चुनाजें । अभी कहो तो एक पूर्क से वहबानल की आग बुझाजें ॥ नम को में पाताल बना हूँ ॥ अभी कहो तो नाच नचाकर सोर जा को दास बना हूँ ॥ अभी कहो तो नाच नचाकर सोर जा को दास बना हूँ ॥ अभी कहो तो नाच नचाकर सोर जा को दास बना हूँ ॥ अभी कहो तो नाच नचाकर सोर जा को दास बना हूँ ॥ अभी कहो तो नाच नचाकर सोर जा को दास बना हूँ ॥ अभी कहो तो नाच नचाकर सोर जा को दास बना हूँ ॥ अभी कहो तो नाच नचाकर सोर जा को दास बना हूँ ॥ असे देखकर खिल्ली का सव कांप उठे वैनिक - दरवारी । लाल - लाल उसकी आंखों से निकल रही थी खर चिनगारी ॥ एक गुप्तचर कॉप रहा था, थरका इकाकर छक छक बोला ॥ एक गुप्तचर कॉप रहा था, थर खला खड़ा कोने में । इयर अलाउदीन कृर को ते उसकी आहा से शिर जा को देर न थी पागल होने में ॥ सम्या - निरत रतन को बन से वही पकड़कर ले आया था। पर खलजी का रूप देखकर अराधी सा धवड़ाया था। उसे कॉपते हुए अचानक देखा उसने तिनक घूमकर । उसकी आधी देह बची है उसकी, बाकी आधी देह बची है उसकी, बाकी आधी देह यहाँ है ॥

बातें गुप्तद्रत सुनकर बोला, उठो गले लग जाओ। कहता था, वह नहीं मिलेगी, इस बुद्ध को भी समझाओ।।

यह लो, उँगली से निकालकर फेंकी उसकी ओर अँगूठी। दिये कनक - हीरक रेशम - पट, टोपी दी नव परम अनूठी॥

आओ एक रतन लाये तो रतन देर के ढेर उठाओ । मणिमाला, नवलखा हार लो. मोती - हीरों से भर जाओ ॥

कहाँ पद्मिनी का प्यारा कारागृह में ਤਚੇ हो। डाल एक पत्र राणा को लिखकर तुरत सूचना यह निकाल दो-

तभी मुक्त होगा रावल, आ जायेगी पद्मिनी: स्वयं शोभित सिंहासन पर खिलजी की वन राज-एझिनी।।

पथिक वोला, पोंछकर आँखें सजल, आँसुओं के तरल पानी बह चली। और योगी से कहा, छू पद - कमल, द्यम रको न कहीं कहानी कह चलो।।

जय पुजारी ने किया क्षण मौन हो, चल पड़ी दरबार की आगे कथा। स्वप्न राणा का कहा, आख्यान में शत्रुकी भी सूचना की यो व्यथा ।।

विष्णु-सन्दिर, द्वमप्रास, ( आज़मगढ़ )

दीपावली.



## छठी चिनगारी

आन पर जो मौत से मैदान हैं, गोलियों के लक्ष्य पर उर तान लें। वीरस चित्तौड़ गढ़ के वश पर जुट गये वे शत्रु के जो प्राण लें।।

किटत कोनों में रखी थी मूर्तियाँ, जो बनी थीं लाल मुंगों को अगर। रौद्र उनके वदन पर था राजता, हाथ में तखवार चाँदी की प्रलर ॥

म्यान में तलवार, मूँछें थीं खड़ी, दादियों के भाग दो ऐंडे हुए। ज्योति आँखों में कटारी कमर में, इस तरह सब बीर थे बैठे हुए।।

खिल रहे थे नील परदे द्वार पर, मोतियों की झालरों से बन सुपर । डाल पर गुलचाँदनी के फूल हों, या अमित तारों भरे निश्च के प्रइर ॥

फूछ जिनके महकते महमह मधुर, सुघर गुलदस्ते रखे थे लाल के। मणिरतन की ज्योति भी क्या ज्योति थी, विद्वस मिल मिल रंग में करवाल के।।

कमर में तलवार कर में दण्ड ले सन्तरी प्रतिद्वार पर दो दो खडे। देख उनको भीति भी थी काँपती, वस्त्र उनके थे विमल हीरों जड़े ॥

चित्र वीरों के लटकते थे कहीं, वीर प्रतिबिम्बित कहीं तलवार में। युद्ध की चित्रावली दीवाल पर. वीरता थी खेलती दरबार में ।।

मनोहर मंच पर संगमरमर के कनक - निर्मित एक सिंह।सन रहा । दमकते पुखराज नग जो थे जड़े. निज प्रभा से था प्रभाकर बन रहा ॥

बर्छियों की तीव नोकों पर कहीं शतुओं के शीश लटकाये गये। बैरियों के हृदय में भाले घुसा सामने महिपाल के लाये गये।।

मृदुल उस पर एक आसन था बिछा, मणिरतन के चमचमाते तार थे। वीर राणा थे खड़े उस पर अभय. लोचनों से चू रहे अंगार थे।।

स्थम्म राणा कह रहे थे रात का, लोग मुनते जा रहे थे घ्यान से ।

एक नीरवता वहाँ थी छा रही, मिलन थे सव राज - मुत - बिल्दान से ।।

सुन रहे थे स्वप्न को वातें सजल, आग आँखों में कभी पानी कभी ।।

सानत रव बैठे हुए थे, मोन थे, कान्ति मन में और कुर्शनी कभी ॥

वया कहूँ में नींद में था या जगा, ानविड़ तम था रात आधी थी गई ।।

एक की परीक्षा ली गई ॥

वया कहूँ में नींद में था या जगा, ानविड़ तम था रात आधी थी गई ।।

एक की परीक्षा ली गई ॥

वया कहूँ में नींद में था या जगा, ानविड़ तम था रात आधी थी गई ।।

एक की परीक्षा ली गई ॥

याजपूतो, इष्टदेवी दुर्ग की भूख की ज्वाला लिये आपी रही ।

मिलन थी, मुख मिलन था, पर मिलन थे, मिलन थी, मुख मिल हो, क्या हुम कीन हो, को मिलता ही एक क्षण छायी रही ॥

देख पहले तो मुझे कुछ भय हुआ, पर भिल्तो हो एव साम हो हो लिया न मेरे थे हुए, क्यों मोन हो ॥

श्रीधा के विखरे हुए हैं वेश क्यों, क्यों मोन हो सु स्वां न तन पर विहसता मधु माल है ॥

विद्या से विद्या पर विहसता मधु माल है ॥

विद्या से विद्या पर विद्या पर विद्या से विल्यती कुछ से व हुम हो हो लिकलती है ज्यों ते जात पर विहसता मधु माल है ॥

विद्या से विद्या पर विद्या पर विद्या से विल्यती थी विल्यती, कुछ से व हुम हो हो लिकलती है ज्यों ते आँ से न क्यों। क्यों न तन पर विहसता मधु माल है ॥

विद्या से विद्या पर विद्या पर विद्या से हो लिकलती है ज्यों ते आँ से न क्यों। व्या वार वार विद्या पर विद्या पर विद्या पर विद्या पर वार विद्या पर विद्या वि 

Q\$O\$O\$O\$ \$0\$O\$O\$\$O\$O\$O\$©\$O\$O\$O\$

क्या कहूँ में पूर्व व बेचेन हूँ, क्या पिटूँ क्या प्याक में । क्या यही है क्या पृथ्वीपाल का, अब न बल है शक्ति है कुछ प्राण में ॥

हूँ क्षुधा से व्यम्र अन्न न चाहिए, हूँ तृषाकुल पर न पानी चाहिए। भूख नर तन की रुधिर की प्यास है, भूप! मुझको नव जवानी चाहिए॥

एक सुत को छोड़ जितने पुत्र हैं, मैं उन्हीं का रुधिर पीना चाहती। आज कण्ठों का उन्हीं के हार ले दुर्ग में सानन्द जीना चाहती॥

यदि न ऐसा हो सका तो राज यह वैरियों के हाथ में ही जान हो। बन्द आँखें खोलकर देखों मुझे, दुर्गदेवी को तनिक पहचान हो।।

शयन-गृह में एक ज्योति चमक उठी, नयन मेरे चौंधियाकर मुँद गए। छिप गयी वह, पर हृदय पाषाण पर देविका के अमिट अक्षर खुद गये॥

मौन रहकर दी वहाँ स्वीकृति सहम, वँध गयी हिचकी, उठा रोने लगा। धन - धटाएँ बन गर्यी आँखें सजल, आँसुओं में चेतना खोने लगा।। बिपति एकाकी न आती है कभी, साथ ठाती है दुखों का एक दल। एक कटु संदेश अरि का आ गया, छिड़कता वण पर नमक वैरी सबल।

रतन कल आखेट को जो थे गये, महल में अब तक न आये लौटकर। कौन जाने किस विपति में हैं फँसे, देरहा खिल्डाी दुखद सन्देश पर॥

क्रूर खिलजी ने बड़े अभिमान से स्चना दी, 'रतन कारागार में'। लिख रहा, 'पूरी न होगी चाह तो रह न सकता रतन - तन संसार में।।

पिंचनी का ब्याह मुझसे दो करा, हीरकों से कोष छो मुझसे भरा। है यही इच्छा इसे पूरी करो, कनक छो, मणिरतन छो, धन छो,धरा।।

पिंचनी के साथ हूँगा मैं जभी, मुक्त होगा रतन कारा से तभी। यदि मिलेगी पिंचनी रानीन तो, फूँक दूँगा, नाश कर दूँगा सभी।

यदि न मेरी वात मानी जायगी,
यदि न मेरे साथ रानी जायगी।
राजपूतो, तो समझ लो जान लो,
धूल में मिल राजधानी जायगी।

कसम खाता हूँ खुदा की मान लो, तेज तलवार तड़पती म्यान में। लाल कर देंगी महीतल रक्त से. हो न सकतो देर जन - बलिदान मंं ॥

\$0\$0\$**0\$0\$0\$0\$0\$**0\$0\$0\$

स्वप्न राणा के सुने, फिर शत्र की सूचना सुनकर सभी चुप हो गये। दुख - हणा से भर गये उनके हृदय, अर्घ - मृचिंछत - से अचानक हो गये ॥

मुच्छना थी एक क्षण, फिर क्रोध से नयन से निकलीं प्रखर चिनगारियाँ। एक स्वर में कइ उठे सरदार सब, हो गयीं क्या व्यर्थ वीर कटारियाँ।

नीच उर में नीचता का वास है, कह रहा उसकी करेगा, जान छो। उचित अनुचित का न उसको ज्ञान है, सूचना से शत्रु को पहचान हो॥

इसलिए गढ़ को अभी कटिवद हो, रण - तयारी तुरत करनी चाहिए। वीर तलवारें उठें मदान में, अरि-रुधिर से भूमि भरनी चाहिए॥

रण विचार न व्यर्थ करना चाहिए, हाथ में हथियार घरना चाहिए। सिंइ-सम रण में उतरना चाहिए, मारना या स्वयं मरना चाहिए॥ सिंह की सन्तान का यह अर्थ है. देश - गौरव - मान के हित प्राण दें। मर मिटें, जब प्राण सब के उड़ चलें, तब कहीं निजींव यह मेवाड दें॥

एक योधा ने कहा, 'सब सत्य है, किन्त क्षण भर सोच लेना चाहिए॥ फिर नियत कर तिथि भयंकर युद्ध की, बाल अरि के नोच लेना चाहिए।।

काम इतना वढ़ गया उस धान का, सिंहनी से ब्याइ करना चाहता । राजपूर्ती के लिए यह मौत है. वंश का मुँह स्याह करना चाहता'।।

बात कुछ ने मान ली, कुछ मौन थे, फिर लगी होने बहस दरबार में। एक राय न हो रहे थे बीर सब, इस लिए थी देर रण - हुंकार में।।

से, बोला पथिक यती वह देर होगी। हो गयी कुछ विरइ रानी की रतन खो गयी होगी ॥ सुध सकल

यदि हुआ तो, मुक्त रावल होगा । आख्यान वताना देरी माला जर जग कर, होगा ॥ मुझको सताना

### सातवीं चिनगारी

नीरव थी रात, धरा पर विधु सुधा उँडेल रहा था। नभ के आँगन में हँस हैंस तारों से खेल रहा था ॥

शशि की मुसकान - प्रभा से गिरि पर उजियाली छायी। कण चमक रहे हीरों - से, रजनी थो दूघ - नहाई ॥

वह उतर गगन से आया, सरिता - सरिता सर - सर में । चाँदी - सी चमकीं लहरें, वह झूला लहर - लहर में ॥

शीतल प्रकाश या, छाया आरामों पर, उपवन पर । शशि - किरणें खेल रही थीं. मेवाड़ - धवल - धामों पर॥

कुमुदीं के घर रंगरिलयाँ, पर दुख कमलों के घर क्यों। दो आँख जगत पर करता, यह अन्यायी शशघर क्यों ॥

से किरणें पत्ती छन छन सोर्थी के घेरों में। तम चाँदनो गयी नीचे चू क्या तर - तम के डेरों में ॥

जल - बीच चाँदनी में \$ कितने शोभित बजरे । वन - बीच किस लिए बनते रंग - बिरंगे गजरे॥

गुथ दिए किसी ने मोती तम की उलझी अलकों में। या ऑसू के कण अटके, छाया की मृद्र पलकों में ॥

उसके शीवल कर छू छू हँसती सुमनों को माला । अनिमेष चकोर -चकोरी, पर मिलन पद्मिनी बाला ॥

मयङ्क की शोभा अपलक वह देख रही थी रानी । आकुल छवि देख सती की हिमकर था पानी - पानी ॥

ां की उन पर यदि राम - दाता थी,
ाख दोनों की वह पित को मुक्त करें।
वह सवका चतुर विते
उनके स्वतीस्य
वह सवका चतुर विते
उनके स्वतीस्य
वह सवका चतुर विते
वह सवका चतुर वह सवका चहुर वह सवका चतुर वह सवका चतुर वह सवका चतुर वह सवका चतुर वह सवका

जब मेरा पति बन्दी है, तू विंह - द्धता क्षत्राणी, तृक्षमें काली का बल है। तृ प्रल्यानल की ज्वाला, तृ क्यों बनती निर्वल है॥ तृ लाल लाल चिनगारी आँखों से सावन के घन आँखों से सावन के घन आँखों से सावन के घन अज्ञल पर बरस रहे थे॥ स्वाधीन विंहनी-सी तृ, पति प्रक्त हुआ जाता है। पति प्रक्त हुआ जाता है। पति प्रक्त हुआ जाता है। यह कायरता आयी है। धिक, पहले पहल किले पर बजारा अराणी मुरहायी है। घेक, पहले पहल किले पर बजारा माने के। धिक, पहले पहल किले पर बजारा है। यह समान सी लखती। तेरे सोने से मलता, तेरा ही कप सलीना॥ विंहत अधरों में कम्पन, रानी की आँखें फरकीं। जिस तरह विमिर मान जाता, विन्राल - प्रमा आने से॥ जिस तरह विमिर मान जाता, विन्राल - प्रमा आने से॥ विल्या प्रमाति पाँवों को। जिस तरह विमिर मान जाता, विन्राल - प्रमा आने से॥ विल्या प्रमाति पाँवों को।

तन - रोम - रोम से निकर्छां, वह चर्ची कटोर मही पर, वह चर्ची कटोर मही पर, वह चर्ची कटोर मही पर, वह चर्ची के चिह्न वनाती। विह्नां पर द्वाता कहाँ से लाएँ।। वह गुक्कर फूल चढ़ाती॥ वह गुक्कर कर में व्याप पर उसको विष्ण्य उस क्षण का॥ अत्यर में व्याप चरा पत कर वह गुक्कर पहरा वह विष्णा वह गुक्कर पहरा वह विष्णा पर, वह विकल मुनी - ती वावी॥ वह ने के अत्यर में व्याप पर आयी। माना आदिवन के घन में विज्ञा में ही बीहा थी, वह लेट कि अत्यनक जो पर से अनान में वह लेट सकी न महल में।। वह विकल मुनी - ती वावी। चलने में ही वीहा थी, वह लेट की वीर-सलामी, जय - जय बोले अधिकारी॥ चलने में ही पीहा थी, वह ने कर में चंजर बर। वह ने के जाला मर।। विविध्य महकर कर में चंजर बर। वोलो वाणी में दावानल की ज्ञाला मर।। विविध्य मर।। विविध्य मर। विविध्य मर।। विविध्य मर। विव्धा मर।। विविध्य मर। वह के ज्ञाला मर।। विविध्य मर। वह के ज्ञाला मर।। वह के चर्णो की रेखा, वावानल की ज्ञाला मर।। विविध्य मर।। विविध्य मर। विव्धा मर।। विव्धा मर।। विविध्य मर। वावानल की ज्ञाला मर।। विविध्य मर।। वावानल की ज्ञाला मर।। वावानल की ज्ञाला मर।। वावानल की ज्ञाला मर।।

तो क्या अधिकार, करो पर व्यक्त से से से क्षा पर कहते हैं। व्यक्त पति को छोड़ें, तो अपनी सहचिरयों को छे, वर्ष सात सी डोले। वर्ष से वर स



गोरा बादल गर्जन

कुछ सुना, पथिक, कुछ कह देंगे, जव कभी चाह तेरी होगी। सती अर्चन में अब देरी

यह कह चलने के लिए तुरत हे लिया यती ने मृगछाला। ऑखों कातर

माधव-विद्यालय. काशी

अन्यकार हूर था, विविध रंग - ढंग के, विविध रंग - ढंग के, कोप खोळने लगे, कोप खोळने लगे, प्रांत की सभा उठी। समकर प्रांत की सभा उठी। उसकरा प्रमा उठी। इस ध्रमकर प्रधुप, प्रांत रहे गान थे। पात - विविध प्रांत हुए । गा रहे विद्यान थे, प्रांत रहे गान थे। पात - विविध क्या - रात की सभा उठी। इस ध्रमकर प्रधुप, प्रांत रहे गान थे। पात - विविध क्या - रात की सभा उठी। इस ध्रमकर प्रधुप, प्रांत रहे गान थे। चार रहे विद्यान थे, प्रांत रहे गान थे। चार रहे विद्यान थे, प्रांत रहे गान थे। चार रहे विद्यान थे, प्रांत रहे गान थे। चार निकल कहीं। प्रांत - विविध करीं, क्यांत में विवर्ध कहीं, च्रांत में धर्म कहीं। प्रांत - विवर्ध गान कहीं, प्रांत में हमीं कहीं। प्रांत का, विरंत उछल पहें। सहल से निकल पहें।

ণতাভিয়া

-ভীहर



डोले

जिल्ला कर करें।
 चित्र अमि।
 चित्र अमि, वहें चलें।
 देवला कहों।
 देवला कहों

| जुम अजर, बढ़े चलो | मीन वीर हो गये | जुम तिहर, बढ़े चलो | प्रक ही निदेश में, जो कि महाज़र है | एक ही निदेश में | अब न बोलते चलो | लेकियाँ पहुंच गयीं | लेकियाँ पहुंच गयीं | लेकियाँ स्थान नारियाँ, जेरा - जबर लो छिपा | हो गये मगन मियाँ | लेकियाँ मन्द हों | स्थान न जानारी उठे | महत्त्र कहों | स्थान न जानारी है से उत्तर गये | सह न जाक कहारी उठे | महत्त्र कहों | स्थान न महीप है | प्रिकाह में | प्रिकान महीप है | प्रिकाह में | प्रिकाह

आज ही मिला, राज ताज आज ही मिला! आज त्राण पा गया. आज प्राण पा गया ॥

हँसा पथिक, हँस पड़ा पुजारी, हॅसी - इँसी में हास बढ़ गया। पथिक पुजारी के विनोद में खिलजी का इतिहास बढ़ गया॥

काजी बुलवाया गया वहाँ, हाजी बुलवाया गया वहाँ। जल्दी से ब्याह रचाने को गाजी बुलवाया गया वहाँ ।।

अरि खिजाब की, रतन-मुक्ति को गाथा से ष्ठावित कर वाणी। डोली - भीतर की दुलहिन की, अट्टहास कर कही कहानी ॥

हँस हँस सुनता पथिक विनोदी, मगन पुजारी की बातों को। गोरा - बादल के कौशल को . वार कहारों को घातों को ॥

मानृ मन्दिर, सारंग, काशी। सौम्यसिताष्ट्रमी. 9996

# नवीं चिनगारी

एक पहर दिन बीत गया था, रविकी प्रखर ज्योति निखरी थी। वन-तर-तर के पल्लव-दल पर, जल पर, भूतल पर विखरी थी॥

खिलजी - भय से भीत बटोही अचल - पथों में घूम रहे थे। बाँघ मुरेठे चरवाहे सब विरहा गा गा झुम रहे थे॥

गाय, बकरियाँ, बकरे, भैंसे. भैंस चर रही थीं झाड़ों में । तेंदुए, बाघ, रीछ सब विचर रहे थे झंखाडों में।।

धूल - धूसरित काले तन पर, जल पीने के चिह्न व्यक्त थे। कर में धनुष, तीर, तरकस में लिये कोध से भील रक्त थे ॥

लकड़ी, कंडे, साग - पात ले देहाती नगरों में आये। लाद लादकर लदुओं पर, कुछ सौदागर गलियों में छाये ॥

सौदा हे दे ठगते जाते. का धन हरते बनिये। गाहक और सती के बारे में इङ्गित बातें करते बनिये॥

गाँवों में वेकार, जिन्हें कुछ आज खेत पर काम नहीं था। उन्हें पद्मिनी की चिन्ता से. नहीं था॥ रंचमात्र आराम

मेड़ों बैठे, खेतों की पर पाँच सात मिल खलिहानों में। बातचीत करते किसान थे. साँय - साँय फुल-फुल कानों में ॥ इधर उधर मिल मिल कहते थे, होनेवाला क्या 1 8 दुर्ग - चित्तौड़ पद्मिनी खोनेवाला रानी को है।।

डोलियों के आने 'से उधर अरि करता नर्तन था। पागल उसका दुख था दूर हो गया, परिवर्तन मुखमुद्रा में

मनोहर झालरदार, मणिमय. हीरक-ताज शीश पर जगमग। तारों की अचकन, सोने के दमक रहे दमदम जिसके नग ॥

ॲंगूठी पन्ना-कलित पहनी, जूते पहने । कामदार नव बने पहनते उववे जितने उसने उतने पहने गहने ॥

पानी से घो घो. बार बार मुख पर सुरभित तेल लगाये। पहन गले में मुक्ता माला, तन में इतर - फुलेल लगाये ॥

सज - बजकर जब ठीक हो गया, दर्गण में अपना मुख देखा। दाढ़ी के कुछ बाल पके थे, उतरे मुँह से झक झक देखा॥

कामी इतना दुखी हो गया, आँखों में भर आया पानी। अनायास ही मुख से निकला, बीती मेरी हाय जवानी।।

मूर्च्छित हो, कुछ देर सोचकर, लगा फेंकने बाल नोचकर। पथिक, खून ही खून हो गया, सारा तन-पट तून हो गया।।

अलाउद्दीन देख खून को किंकर्त्तव्य - विमृद् हो गया । उठा कामी बोल कराहकर, प्रश्न बड़ा ही गूढ़ हो गया।।

बिस्तर के नीचे तत्क्षण प₹ देखी नव खिजाब की गठरी। हिली खून से लथपथ दाढ़ी, विद्दस उठी पागल की ठठरी ॥

त्ररत खोल गठरी दाढी पर, वारंवार विजाब लगाया । परम परिश्रम कर कामी ने वन - बकरे - सी उसे बनाया ॥

पुनः मुकुर के संमुख जाकर स्वमा देखी अपने मुख की। मलिन वदन खिल उठा हर्ष से, रही न सीमा उसके सुख की।।

एक बार फिर तन की शोभा देखी आँखें फाड़ - फाड़कर । बड़े गर्वे के साथ निहारा, अंग-अंग को झाड़ - झाड़कर ॥

ं तभी राजकुल के दो बालक, गोरा - बादल ठीक आ गये। सोता दरबान इसलिए. था कमरे में निर्मांक आ गये॥

○<del>෧</del>○෧ ෳ⊃෧෮෧෮෧෮෧෮෧෮෧෮෧෮෧෮෧෮෧෮෧෮෧෮෧෮෭෧෮ඁ෦ඁ෧෮෧෮෧෮෧෮ඁ෧෮ඁ෫෮ඁ෪෮<mark>෫</mark>ඁ

उन्नत शिर कर बोला बादल, रानी एक विनय करती है। रतन-मिलन की भीख माँगतो, बारबार अनुनय करती है।

केवल एक घड़ी तक रानी रतन सिंह से बात करेगी। फिर आकर अपनी सुषमा से इन मणियों को मात करेगी।

अव तो रानी हाथों में है, बादशाह के ही अधीन है। राजमहरू की श्री क्षण भर को बनी रतन के लिए दीन है॥

अरि दाढ़ी पर हाथ फेरकर क्षण भर तक तो मौन रह गया। सोचा—'उसको छीन सके वह वीर मही पर कौन रह गया।।

रानी एक घड़ी की ही तो, इच्छा करती मिल लेने की। दे उसका दिल उसको शायद, मुझे चाह हो दिल देने की'॥

बोला—'तुम भी ठीक कह रहे, एक घड़ी से क्या होता है। छोड़ दिया जायेगा रावल, अरे आदमो! क्या सोता है।। दरवाजे पर ही मरता है,

मूरख दरवानी करता है'।

कहकर चाँटे चार लगाये,

'अपनी मनमानी करता है?

अभी जेल के दरवाजों के ताले खोल निकाल रतन को। रानी के दर्शन करने दे, अधिक न दुख में डाल रतन को।।

रहम चाहिए करना उस पर, उसकी प्यारी छूट रही है। नहीं जानता, भाग्य-सुराही वेचारे की फूट रही है'।।

वैरी की बातें सुनकर वे दोनों बालक हँसकर पल में। उससे ले आदेश, चले फिर बालकेसरी अपने दल में।। 0.000

इधर डोलियाँ रखी हुई थीं, घाती मौन कहार खड़े थे। आँखों से बार्ते करते थे, प्रतिक्षण उनके कान खड़े थे।।

आते देख वीर बादल को सबने कुटिल कटार निहारी। एक बार तिरछी आँखों से तलवारों की धार निहारी।।

वीर भुजाएँ लगीं फड़कने, नहीं किसी ने उन थोड़ों पर रेख सके कुछ दूर क्षितिज पर पल्क माँजते दायें बायें खा योगा नवाल के आने से भानो सब धन गया पा गये।।

पक युवक उसको डोलों में तुरत कुमर से कुछ दिखलाया।।

पक युवक उसको डोलों में तुरत कुमर से कुछ दिखलाया।।

पक पुवक उसको डोलों में तुरत कुमर से कुछ दिखलाया।।

पक पुवक उसको डोलों में तुरत कुमर से कुछ दिखलाया।।

पक पुवक उसको डोलों में तुरत कुमर से कुछ दिखलाया।।

पक पुवक जोड़ा भी देखा।

रिक्त एक घोड़ा भी देखा।

रिक्त एक घोड़ा भी देखा।

रिक्त एक पुवक तिस्व पर,

जग ने वह जोड़ा भी देखा।।

पक पुवक पुवक तिस्व पर,

जग ने वह जोड़ा भी देखा।

पक पुवक पुवक तिस्व पर,

जग ने वह जोड़ा भी देखा।।

पक पुवक पुवक तिस्व पर,

जग ने वह जोड़ा भी देखा।।

पक पुवक पुवक तिस्व पर,

जग ने वह जोड़ा भी देखा।।

पक पुवक पुवक तिस्व पर,

जग ने वह जोड़ा भी देखा।।

पक पुवक पुवक तिस्व पर,

जग ने वह जोड़ा भी देखा।।

पक पुवक पुवक तिस्व पर,

जग ने वह जोड़ा भी देखा।।

पक पुवक पुवक तिर वन गया।

पुक्त उठा वुरत उठा वुरत उहार पुक्त तिस्व रुद से हिंध

नहीं किसी ने उन दोनों को उन घोडों पर चढते देखा। देख सके कुछ ही नर केवल, दर क्षितिज पर रज की रेखा ॥

दुर्ग-शिखा पर बायें खडे हो गये। घोड़े ही पर हाथ मिलाकर, क्षण भर विह्वल बड़े हो गये ॥

एक घडी के बाद क्रोध से. इँझला उठा अचानक कामी। कहा-रतन अब क्या करता है, लाल हो गया अघ-पथ-गामी ॥

तुरत कमर से असि निकालकर, बाहर निकला वह। बढ़ा वेग से उन डोलों पर. मानो बन नाहर निकला वह।

आते देख कुद्ध खिलजी को, हो गये। वीर कहारों के हाथों झटके से इथियार हो गये।

ने, बढ्कर उठा दिया वैरी तुरत उहार एक डोली का। मारे डर के चीख उठा वह, गूँजा रव हर - हर बोली का ॥

भीतर देखा, तो र्ी, काल बैठा है। के लिए काढ़ फण उ व्याल वैठा है।।

रे कोई, बचा फिरा इल्ला कर। सरकाता घर की मला अला कर ॥

वैरी वीर के वहाँ आ गये। इथियारों का हार पा गये।।

कही आगे क्या में रण होगा । ोणित में मजित कण कण होगा।। गोरा - बादल बालसिंह के रण की कथा सुनाओ तम । मेरी - रव में अल्ला अकदर. हर - हर शंकर गाओ तुम ॥

पथिक - वचन सुन उस विरक्त ने माला फेरी। बुद - बुदकर पावन गाथा रकी, हो गयी सती - ध्यान में कुछ देरी ।।

एक घड़ी के बाद ख़ुले हग, अन्त सुमेर मिला। जप का बन्ध खुङा, पद्मासन का दोनों को साहस देर मिला।।

कथा हुई आरम्भ साथ ऑखें चमकीं दोनों की। मुछें तनीं, भुजाएँ फड़कीं, भोंहें तमकी दोनों की।।

> पौष-अमा, 9996

## दसवीं चिनगारी

नव वसन्त के कुसुम - शरों से गया शिशिर। भगाया अर्धचन्द्र देकर जग के उस पार लगाया गया शिशिर ।।

की गोदी छिपा काल जब हारा शिशिर वसन्त शक्त से। दोनों ऋतुओं के संगर से तर भी तर हो गये रक्त से।।

इसीलिए जो पछव निकले. शोणित - स्नात छाल ही निकले। या तर - तर की डाल - डाल से बनकर ज्वलित ज्वाल ही निकले ॥

जान पराजय वोर शिशिर के गाँव फूँकना रंच न भूले। वही लगी है आग भयंकर, ये पलाश के फूल न फूले॥

लाल - लाल आखें कर कोयल. बौरे आमों की डार्छी मधु की विजय सुनाती फिरती : मस्त विजय थी सुरवाली पर ॥

यशोगान करते अलि गुन - गुन, टहिनयों के झूलों पर। झुल कानों में कुछ कह जाती थीं, बैठ तितलियाँ नव फुलों पर ॥

मन्द - मन्द मलयानिल वन - वन, यदा - सौरम हेकर बहुता था। सबसे मिलकर नव वसन्त के गौरव की गाथा कहता था॥

केवल पिक के ही न, विजय पर सभी खगों के गान सुरी है। वन - उपवन भर देते गा - गा, डाल - डाल पर गायन गीले ॥

उधर मृदुल मधु की दोपहरी गुँज रही थी विद्या-गान से। कहारों की तलवारें इधर निकल रही थीं म्यान-म्यान से ॥

**एर दे** उठे सूरमे निकले. मानो निवले सिंह माँद से। दशो दिशाएँ थरथर कॉपीं. हर - हर के हुंकार - नाद से ॥

पक साथ ही सिंहनाद कर वोल दिया घावा हेरों पर। व्यक्त के निर्दय घेरों पर। विकल मर रहे थे मतवाले। निकल आँ सों। विकल मर रहे थे मतवाले। विकल मर रहे थे माम माम कटार जुराकर उर में, वोर तड़पकर वहीं सो गया, उसे किसी ने नहीं जगाया।। विकल स्वल मुस्त के माम माम कटार जुराकर उर में, वोर तड़पकर वहीं सो गया, उसे किसी ने नहीं जगाया।। विकल मुस्त विकल मर रही थी। कमी निकाल कटार रही थ



गोरा बादल का युद्ध

तरब्जे में छुरी जिस तरह,
विना दवाये ही घुस जाती।

हाथी - घोड़ों के सवार शर
चान न्यारों के प्रहार से,
विदल भी भद्द - भद गिरते थे।

काट रहा उस पार और इस पार खेर के उस पार खेरा हा गरा मारा था इस पार और उस पार खान हो गरा।

गोरा था इस पार और उस पार खेर के अवसार हो गया।

गोरा था इस पार और उस पार खेर के अवसार हो गया।

गोरा था इस पार और उस पार बहानुर हाँक रहे थे।

विरो के अपराध युद्ध में
पार निकार के उस मारा मारकर,
पार वहानुर हाँक रहे थे।

तव तक शत्रु - सवारों की भी
सेना वहाँ तुरन्त आ गयी।

तव तक शत्रु - सवारों की भी
सेना वहाँ तुरन्त आ गयी।

देख सवारों को चिनगारी
रोम रोम से लगी निकलने।
दोनों आँखें लाल हो गयी,
लगी कोध से काया जलने।।

विरा सवारों पर विजली - सी,
नोरा श्री से काया जलने।।

विरा सवारों पर विजली - सी,
नोरा की करवाल - कुमारी।।

गरम - गरम शोणित पी - पीकर, वमन सवारों पर करती थी। वहें शोज - बंग के खड़ें हो गये। वहें जोज - सुली वाधिन - सी गिरती थी। परके - सी ते तर के सिन स्थान ते ते तर के सिन समकर जान बचायो। जोगें ने तो रण करने से अपनी मरकर जान बचायो। जोगें ने तो रण करने से अपनी मरकर जान बचायो। जोगें के तल छोड़े। गोग की तल्लार - चोट से साथ सवारों के तन छोड़े। गोग की तल्लार - चोट से साथ सवारों के तन छोड़े। वहने मं अकुश के बल से मत हाथियों का दल आया। देख अकेल ही गोग को वही प्रति बाद अपना। यह कहने हो गोग हो तहने से अकुश के बल से साथ सवारों के तन छोड़े। यह कहकर तल्लार स्थान से सुस्कर ज्योति छा गयी। यह कहकरत तल्लार स्थान से सुस्कर ज्योति छा गयी। यह कर भं मत्ता ही दोनों के अहहरत करती मतवालो। जाल समने ही दोनों के अहहरत करती मतवालो। जाल समने ही दोनों के अहहरत करती मतवालो। जाल स्थान से बारवार स्थान से बारवार स्थान से बही प्रति छा उत्तरता बादल अपना। यह स्थान से सुस्कर ज्योति छा गयी। यह स्थान से सुस्कर प्रति छा गयी। यह स्थान से सुस्कर ज्योति छा गयी। यह स्थान से सुस्कर ज्योति छा गयी। यह स्थान से सुस्कर ज्योति छा गयी। यह स्थान से सुस्कर प्रति छा गयी। यह स्थान से सुस्कर ज्योति छा गयी। यह स्थान से सुस्कर ज्योति छा गयी। यह स्थान से सुस्कर प्रति छा गयी। यह स्थान से सुस्कर ज्योति छा गयी। यह स्थान से सुस्कर ज्योति छा गयी। यह स्थान से सुस्कर ज्योति छा गयी। यह स्थान से सुस्कर प्रति छा गयी। यह स्थान स्थान से सुस्कर प्रति छा गयी। यह सुस्कर प्रति छा गयी। यह सुस्कर सुस्कर सुस्कर प्रति छा गयी। यह सुस्कर सुस्कर

दूसरी पो रही रक्त. बेजोड़ लगी थी। कर्त्तन में कीन काटती अधिक गजीं की, दोनों में यह होड़ लगी थी॥

कभी छपाछप कभी तैरतीं, डूबर्ती उतरा जातीं। कभी वैरी - दल के रुधिर - सिन्धु में, और कभी डूबी रह जातीं !!

आयी . डूबकर उतरा एक डूबी हेलकर आयी । एक मत्त हाथियों के शोणित से. होली एक खेल कर आयी॥

कभी नाचती चलीं साथ ही. दोनों कभी हाथ से धार्यी । कभी चमकती उठीं रुधिर के नद में कृद नहाकर आयीं ॥

क्षण भर में ही घटा गओं की, गोरा - असि - आँघी से फूटी। उसके कर्कश कर - प्रहार से द्विरद - शृङ्खला तड़ से टूटी ॥

पर घोखे से एक करी ने वार किया पीछे से आकर। इरके से चल पड़ा मत्त गज, इलचल हाहाकार मचाकर ॥

घोड़े को तो पकड़ लिया, पर पान सिंह को सका वहाँ पर। बल्कि गिरा दो दुकड़े होकर, और मत्त गज गिरे जहाँ पर ॥

त्रन्दिल गज के देह - भार से विसकर अश्व विसान हो गया। एक घड़ी का मित्र तुरंगम, मरकर एक निद्यान हो गया ॥

लेकिन घेर लिया गोरा को. मातङ्गां ने ओर से। सभी उस दुर्जय सिंह को रणमत्त चले चीरने कोर - कोर से ॥

पर उसकी दोनों तलवारें दो तड़ितों - सी तड़प रहो थीं। मत्त मतङ्गी पर गिर - गिरकर, प्राण बराबर इडप रही थीं॥

गौरैयों में बाज पड़ा था, विहगों में खगराज पड़ा था। मानो घन तम के घेरों में प्राची का दिनराज पडा था॥

कभी रक्त से तर हो जाता, खूनी शेर - वबर हो जाता । भैरव प्रलयंकर हो जाता . दन्ती - दल भर - भर हो जाता ॥

ग्रुण्ड काटकर तुण्ड उड़ाया , पूँछ काटकर मुण्ड उड़ाया । अपनी खरतर तलवारीं से छपछप विकल वितुण्ड उड़ाया ॥

मर - मर समर मतङ्ग गिरे या नम के बादल घिरे घरा पर। या हिल - हिल भूचाल - वेग से काले पर्वत गिरे घरा पर॥

अङ्ग - अङ्गपर थका वीर का, जीवन - स्वर का ताल आगया। तर - तर चला पत्तीना तन से, गोरा काभी काल आगया।

हुँफर - हुँफर वह हाँफ रहा था, गरम रक्त बह ग्हा त्रणों से। उसके नीचे की जमीन भी भींग रही थी स्वेद-कणों से॥

वीर साँस छेने को ठहरा, साँसों से संसार भर गया। तब तक अहि के सहरा किसी का बाण कलेजा पार कर गया।।

मूर्ज्छित होकर गिरा धरा पर, कोलाइल करते अरि धाये। मूक चेतना - हीन वीर पर सबने सब इथियार चलाये॥ एक साथ ही गिरीं कटारें,
एक साथ सौ - सौ तलवारें।
रक्त - कल्तित गोरा के तन पर
वरछों की अगणित फुफकारें॥

पहले चोटी काट दी गई, लोथों से भू पाट दी गई। निर्दयता से प्राणहीन की बोटी-बोटी काट दी गई॥

निकली बोटी - बोटी से ध्वनि, मिटो जवानो, सती - मान पर। वीर, मर मिटो आन - बान पर, वीर, मर मिटो स्वाभिमान पर॥

अजर - अमर है गोरा मरकर, बसा हुआ जग के प्राणों में। उसकी कथा कही जाती है, अब तक गढ़ के पापाणों में।।

पथिक, रुधिर से लथपथ बादल, गोरा की विधवा से बोला— चाची, चाचा के सङ्गर के भय से खिलजी का दल डोला॥

शीश खेत की तरह काटकर अपना असि - जौहर दिखलाया। शव - शय्या पर स्वयं सो गये, नहीं जागते बहुत जगाया॥

चाचा ने रुख जिधर किया. शिर काट - काटकर देर लगाया । मरदों में छिप मौन हो गये. नहीं बोलते बहुत बलाया ॥ यह कहकर बालक बादल की आँखों में भर आया पानी । देख बाल की वेदना विकल बोल उठी गोरा की रानी ॥ लाल, न तुम क्षण भर भी रोना . रोने से मैं तर न सकूँगी ॥ उन्मुक्त पदीं को प्रियतम के पावक - पथ से धर न सकुँगी ॥ स्वर्गपुरी एका की ही प्रतीक्षा करते होंगे। नाथ मिलने की अपनी रानी से क्षण - क्षण इच्छा करते होंगे ॥ इससे अभी चिता के पथ में जाऊँगी. चिता सजाओ। उठो. फूल शव पर बरसाओ . गीत विदा के मिल-मिल गाओ ॥ वासन्तो सन्ध्या ने सब पर. अपनी काली डाली । चादर खुर्ली गगन की अगणित आँखें, विलप रही पर कोयल काली॥ मात्र मन्दिर.

तम - परदों के भीतर खोते. खोतों में थी मौन उदासी । दक्ष - यज्ञ के हवन - कुण्ड में कद पड़ी यह कौन उमा - सी ॥ उस नीरव निस्तब्ध निशा में, गढ पर एक चिता बलती थी। सोरा की प्यारी को लेकर घवक - घघक ज्वाला जलती थी॥ के बैठे. चारो ओर चिता राजपूत - परिजन - सेनानी। विरह - ताप उर में जलता था. आँखों से चलता था पानी ॥ की दोनों उन कहते ही आँस आये। ऑखों में ने सिसक - सिसककर, दोनों बरसाये ॥ मोती पर तन गया, पर अरि चला उसको गड़ी थी। ऑख रानी पर इस कारण एक बरस तक, को बड़ी थी ॥ रानी व्यथा रो लेने दोनों पर, रानी चला का। आख्यान हगों से जड़ - चेतन सभी निकला प्रवाह पानी का ॥ वसन्तपञ्चमी 9996

सारंग, काशी।

प्राहितीं चिनारी

मधुक्कदु का खून - खरावा , कह छूट - छ्टकर खाये , कहिन जल्हीन अभागे । वीरों का वैरी - दल से लावार वर्गीचे से घर , पानी पानी कह भागे ॥ गज - मसक - से कटहरू - फल , मधुणें का गुन - गुन रोना । यानी के लिप बटोही तालों पर भटक रहे थे ॥ गद का दिर धुन - धुन रोना ॥ वह सक मस खेलां बोलीं । सह सक मस खेलां बोलीं । सह सक मस खेलां को , भय से लितकाएँ बोलीं ॥ पय के तक टूँठ खड़े थे , छून निर्मा पीते थे , पशु निर्मा के हो था , गंगा - यमुना में पानी । सर्य के रेतों में तो , अधु छटती त्पानी ॥

पदि और ताप बढ़ जाता, तो हिन्द - महासागर भी जल सोख लिया आतप ने । जल सेख लिया आतप ने । जल सोख लिया आतप ने । जल सेख लिया आतप ने । जल सेख लिया आतप ने । जल स्वार में । आतप की उन लपटों में । आतप की उन लपटों में । असे हस्यारे आतप पर चन ने भी मननानी की ॥ उस हस्यारे आतप पर चन ने भी मननानी की ॥ जल से पानी से निकल - निकलकर लग गये साधने सब सुर ॥ जल से पानी से निकल - निकलकर लग गये साधने सब सुर ॥ जल से मह सब गरमी की मधु रव से मुखर सरीवर । जाने कितना पथ चलकर , सन्देश किसी के लाये ॥ जलों में सातो स्वर मर ॥ कण्टों में सातो स्वर मर ॥ जलें में सातो स्वर मर ॥ चन ने भी धमकाया ॥ योहुवन करहत मतवाले । ये कहीं स्वर्त निकल, जाने ॥ स्वर्त में सातो स्वर मर ॥ चल सो साझ हो बूँदों की सासमली ओहने जाने । योहुवन करहत मतवाले ।

-जौहर- --

नीले - नीले फूलें से उसके आँख के मोती, जिता के से हों पर फ्लों के दल विलरे थे। किता करती थी। किता करता थी।

Q

पति चला गया कह - सुनकर, रो-रोकर शिर धन - धनकर । पर देख रही थी रानी. जाने पर भी पति गुनकर ।।

रह सकी न रानी कातर. साइस उर में आया । भर उस पतित्रता के तन सौ रिव का तेज समाया।।

उस महाश्चय में मानो के दर्शन होते पति थे। ऑखें तो रोती ही थीं. तन - मन भी तो रोते थे।। यग - यग की सोई हिंसा. तन - रोम - रोम से जागी । से पूछ दबाकर धीरे सारी कातरता भागी।।

हा! उसी तरह पहरों तक, वह पड़ी रही अवनी पर। तन में चञ्चलता आयी. वह उठी खेलकर जी पर।।

क्षण - क्षण अधरों का कम्पन. क्षण - क्षण भावों का नर्तन। क्षण-क्षण मुख की मुद्रा का परिवर्त्तन पर परिवर्त्तन ॥

खिडकी से गढ़ के नीचे. फ़ली आँखों से देखा । थी खिंची मनुज - मुण्डों की काली - सी भैरव रेखा ।।

तम लोहे - से. भुजदण्ड ऑखों से। चुए अङ्गार उड़ती, पर समीप पति के लाचार रही पाँखों से ॥

मिटने को और मिटाने को सेना सजग बड़ी थी। उन अगणित इथियारों में मुँह बाये मौत खड़ी थी।। फिर भी पाँवों की गति में. आँधी की थी गति आई। चली एकाकी, पति - पास काली - सी ले अगडाई ॥

हा! अनभ्यास चलने से। लह चरणी चला हो गये लाल पथ-कण-कण. जब रक्त वर्णों से ॥ निकले

पर पथिक, देखकर रानी को अधिकाधिक साहस - बल आया। पर कोई बतला सकता, क्यों उनकी आँखों में जल छाया॥

पर क्षण भर में रानी, ही स्वामी के पास थी। खड़ी पति - साथ समर - साइस की दे रही बड़ी थी॥ दीक्षा

बोला-और आगे पथिक की कहानी कह चलो तुम। गाथा की त्रिवेणी में पूत ले बह चलो त्रम।।

गढ के वासी तो पहले से मर मिटने को कटिबद्ध रहे। वैरी - उर - शोणित पीने को बरछे उनके रहे ॥ सन्नद्ध

पुजारी ने किया. जय चली अविराम गति से। गाथा वीर रानी में कथा बिपति से ॥ था रस बरसता

मातृ-मन्दिर, सारंग, काशी। फारुगुनसिताष्ट्रमी, 1996

रात आधी मौन दुनिया सो रही थी। इतक रही पर मोतियों के

घन कुहासा पढ़ गये छिप मानो रात दीप आँचल

नियति के इग चाँद - सूरज, तिमिर - पलकों में छिपे थे। गिरि - स्रोवर सजल तक - दल सघन अलकों में छिपे थे॥

छा रही निस्तब्धता थी, भीगुरों के बन्द गायन। हो रहा था आज गढ़ पर वीर - साहस

देख गढ़ का शिथिल साइस, पद्मिनी का गान गूँजा। साथ ही गढ़ के हृदय में देश का अभिमान गूँजा॥

नियति तृण पर बो रही थी।। वीरते, तू आज जग री।।

हो रही थी, वीर गढ़ पर वीर नगरी, हाक रही पर आज पगरी। प्राण - स्दन जगा रहा है, पिचिता हम प्राण से है, पिचिता तू देश के प्रतिचता तू गुहिल - वंशज क्षित्रयों के बाण से है। पिचिता खरतर मथहूर राजणूत - कुपाण से है। पिचिता खरतर मथहूर राजणूत - कुपाण से है। परिचता खरतर मथहूर राजणूत - कुपाण से है। परिचता खरतर मथहूर राजणूत - कुपाण से है। परिचता की है। परिचता की है। परिचता की है। पर्वा बिल्दान की है। पर्व की बिल्दान की है। पर्व की बिल्दान की है। पर्व की अभिमान की है। पर्व की अभिमान की है। पर्व की अभिमान की है। पर्व की स्तर नगरी, ग्रान ग्रान। कूर दावा - सी सुलग री। के हृदय में वीर गढ़ पर वीर नगरी, प्रिमान ग्रान। हुक रही पर आज पगरी॥

जिस तरह रावण - निधन - हित जग उठी थी राम - उर में। बनकर कंस की त जिसं तरह घनश्याम - उर में ॥

राजपूर्ती के हृदय में आज वैसे ही समा जा। फूँक दे अरि - व्यूह आँखों में चिता ले आज आ जा॥

हाथों पर लिये हैं. प्राण उठाये । गर्व सस्तक सकती चाहे. आन आन पर ही जान जाये ॥

धूल - मिट्टी की सखी तू. पद्मिनी के हृद्य लगरी। वीर गढ़ पर वीर नगरी. द्यक रही पर आज पगरी॥

विजय की आशा न हो तो भी न ६क, आ, मत लजा तू। सिंव, अमित निर्भीकता से की भेरी बहा तू। समर

ओर सुहागिनी एक सिन्द्र की होली जलावें। जलती चिता की धधकती में चौताछ गावं॥ एक ओर अबीर और गुलाल ही हो नर - रक्त का । हो न इस मेवाड़ का गत फाग से यह फाग फीका।।

से है तेरा. साथ जन्म त न हम सबसे अलग री। वीर गढ़ पर वीर नगरी, द्यक रही पर आज पगरी॥

मौन काली यामिनी में. गुँजता था गान का स्वर। बिजली दौड़ती एक थी. दुर्ग - अन्तर में निरन्तर ॥

जो जगे मधु गीत सुन - सुन, दे - दे पैतरे उछ्छते । फेरते हथियार नभ ऑखों से उगलते॥ आग

रहे सन्नद प्रतिपल, हो वीर मरने मारने को। तीव तलवारें विकल थीं. যীয় उतारने छपक को ॥

सो गये, जो स्वप्न ही में वैरियों से लड रहे थे। सूरमे अरि - ब्युह पर चढ . बाढ सहश उमड रहे थे॥

पक्ष क्षार अपर मृतों से इघर दुर्ग उबल रहा था।
वेर परता पट रही थी।
वेर अत्याचार अरि का गगन - छाती फट रही थी॥

पक्ष ओर चिता धघकती
ह्योम से ल्पर्टे लिपटतीं।
तानियाँ बूँघट निकाले हाथ जोड़े मौन जलतीं॥

उघर गढ़ के निकट ही अल्पक कलकल हो रहा था।
वुर्ण जलती पिम्नि को उस अटल निस्तध्धता में रात तक भी सो रही थी।

रक्ष पी न बकार लेता,
रोष इतना काल में था।
रक्ष पी न बकार लेता,
रोष इतना काल में था।
पक्ष घण कक तब गये फिर बाहुओं में शिक्त भरकर।

अाग अंखों में, भकुटि में कुटिलता, कम्पन अधर में।
ले बढ़े दो डम क्के, फिर मॉजते करवाल कर में।
अप्रसर चेतन हुए तो क्या हुए उन्मत्त रण में।।
उप अप्रसर चेतन हुए तो क्या एक अंगुल भी बढ़ा दे।
ले उपाल प्रमत्न, उसको एक अंगुल भी बढ़ा दे।
ले उपाल प्रमत्न, उसको एक अंगुल भी बढ़ा दे।

पश्चिनी

जल

के

उठे

पतिव्रत के

अङ्गार

तड्के।

रतन के लोभ से सब खेल प्राणों पर सिपाही। ढो रहे गिरि - खण्ड आतुर, थे वाइवाही ॥ में पाइनों से पट गया वह शिखर इतना। वीरस् चित्तौड गढ का থূত্ন जितना ॥ बिछवायी गयीं पर विकट तोपें सटाकर। गढ़ सिद्दर थरथर, काली ठठाकर ॥ थी अव देर. विहगों की अचानक नींद दूटी। किरण - दर्शन के प्रथम ही, निशि भगी काली - कल्टी ॥ उड गये तोपें गरजने। घाँय - घाँ - घाँ, घाँय - घाँ की ध्वनि लगी रह - रह तरजने ॥ सुनकर राजपूतों के हृदय की शक्ति जागी। उत्साह उर का, मातृ - पद - अनुरक्ति जागी ॥

मौत ध्वनि के साथ थिरकी, कें रोम फड़के ॥ स्रमों पथिक, न यदि आख्यान कहूँ तो क्या अब तुम्हें व्यथा होगी। निर्देय अरि की निर्देयता की आगे दुखद कथा होगी ॥ खिलजी - तोपों की ज्वाला से हुआ । जलकर नगर महान रण के बाद चिताएँ घधर्की, गढ़ सुनसान हुआ || सारा पथिक पुजारी जी से, होगी। तो पूरी गाथा सविनय कहने पर, कहने को मजबूरी होगी॥ को अधर - पँखुरियाँ डोलीं, थिरकी गालों मुसुकान - प्रभा । प्र धीरे - धीरे चली कहानी. दमकी पथिक - वदन पर भा ॥ वीर पुजारी ने घुल - घुल, हस्व - दीर्घ - गति - यति - संकुल, गढ़ - विनाश की कथा कही, सन्तानों की व्यथा कही। मेष-संकान्ति.

मातृ-मन्दिर,

सारंग, काशी

त्रह्वीं चिनारी

पण्डमाल हर व्याली जय ।
समित - काल कपाली जय ।
जय काली, जय काली जय ।
पक्षिंग रजधानी जय ।
अमर पित्रनी रानी जय ।
अमर प्रवाहों के मिल्र जा ।
सहा प्रलयकारी की जय,
अमर पित्रनी रानी जय,
वीरों के मिल्र जा ।
सहा प्रलयकारी की जय,
अमर पित्रनी रानी जय,
वीरों के मिल्र जा ।
सहा प्रवाहों पर आ जा ।
सहा पर्वाहों के मिल्र जा ।
सहा पर्वाहों के मिल्र जा ।
सहा पर्वाहों के मिल्र जा ।
सहा - द्वाहों में खिल्र जा ।। सण - क्षण पिटने लगे

ताले । Ч₹ लाले ॥

सेनी. मानी, अभिमानी ॥

के मिलने इलचल | भिड जाने से में हलचल ॥ वैरी - शिर. मही। खातो. बही ॥

से क्षण - क्षण पिटने लगे बली। से क्षण - क्षण मिटने लगे बली ॥

ि त्य प्रक्ष के साथ अड़ी , तय प्राह्म के साथ अड़ी , तय प्राह्म के साथ अड़ी , तय प्राह्म के साथ अड़ी , तय यादम के साथ अड़ी , तय यादम के साथ अड़ी , तय याद - यात बन्दूकों से चर्ली गोलियाँ मजाती!! वर्ली गोलियाँ गो



चित्तौड़ का ध्वंस \*

पाठक, तुम भी साथ रहो , जाले फटे स्फलिङ्ग उहें , जाग लगी सामान दहे । पर आगे की दुस्द कथा , यहने का साहस लाओ ।। याँ नाद कर गड़-गड़-गड़ , गोले गिरे मकान दहे ॥ जाले ति कर गरक रहीं । धूल उड़ी , धुख कार , चली । चले तिकल उनचास पवन , उठे ववण्डर गली गली ॥ जा ति रहा था गढ़ थरथर ॥ यह का दहन लगा होने ॥ यह का रहा था गढ़ थरथर ॥ यह नाहक के दीप बुझे , चहानहाक के पी प्रकल । यह नाहक के साथ प्रकल । यह नाहक के साथ नाहक के साथ नाहक के साथ नाहक के साथ नाहक । यह का रहा था गढ़ थरथर ॥ यह का रहा था गढ़ थरथर ॥ यह का रहा था गढ़ थरथर ॥ यह नाहक के सीप बुझे , चहानहाक के सीप प्रवल ॥ यह नाहक वल्डीन हुआ ॥ यह नाहक तीयों की ध्वान थे , यह नाहक वल्डीन हुआ ॥ यह नाहक तीयों की ध्वान थे , यह सालाएँ घषक उठीं , पूस सहया गणवाल एँ । यह के सम्या पाठ - मचन , यह सालाएँ ॥ यह के सम्या पाठ - मचन , यह साल हुत का था , विद्यात का नाह्यपन ॥ यह के आपधालय मन्दिर , वह महाकि के आपधालय मन्दिर , वह महाकि के आपधालय मन्दिर , वह महाकि के यो गोले ॥ यांच कर उपवन वन ॥ यांच पाठ - प्रवन यह यो गोले ॥ यांच कर उपवन वन ॥ यांच पाठ - प्रवन यह यो गोले ॥ यांच कर उपवन वन ॥ यांच कर उपवन वन ॥ यांच मांच कर उपवन वन ॥

हुल रहा था दुर्ग - शिखर , पढ़ पर गोला गोली थी , नाहि - नाहि की बोली थी । निर्देयता से खेल रही , मौत रक्त से होली थी ॥ जिली में कसे हुए जिला में कसे हुए , से तर कोई धुनता न रहा ॥ जिला में पिले कुल जलकर मातंग मरे । पर कोई धुनता न रहा ॥ जिला में पिले कुल खड़े दुरंग मरे ॥ सिर कोई धुनता न रहा ॥ या नक्त मं हिले आल्य , पर कोई धुनता न रहा ॥ या ने पिले किल लेक को त्रा का पर मुम्म उड़े ॥ भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुनतल वाली भी ॥ भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुनतल वाली भी ॥ भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुनतल वाली भी ॥ भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुनतल वाली भी ॥ भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुनतल वाली भी ॥ भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुनतल वाली भी ॥ भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुनतल वाली भी ॥ भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुनतल वाली भी ॥ भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुनतल वाली भी ॥ भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुनतल वाली भी ॥ भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुनतल वाली भी ॥ भक्त - रक्त की ही प्यासी जननी कुनतल वाली भी ॥ भक्त मुलकत छोन के साथ मुगी असहाय मरी ॥ स्वत हो गया वीर नगर गढ़ निर्जाव मसान हुआ ॥ भीषण गोलावारी से दुर्ग - शिखर सुनसान हुआ ॥ से स्वत सख का चर बनता । साथ यसमण्डप के उस कामधेनु का था न पता ॥ हैंस भी पढ़ता था निर्मय ॥ हैंस भी पढ़ता था निर्मय ॥ हैंस भी पढ़ता था निर्मय ॥

# चौदहवीं चिनगारी

भागती निशि जा रही थी प्रात को, हो गया था डर नगर को रात को । काँनता था गगन, भूतल व्यग्र था, मात करतीं गोलियाँ बरसात को।।

रात भर तोपें गरजती हो रहीं, धूल-से उड़ते रहे गढ़ के भवन। फूटते गोले बमकती आग थी, पात के सम जल रहे थे मनुज-तन ।।

किरण फूटी, प्रात आया बिटखता, नभ खगों की रुदन-ध्वनि से भर गया। तोप - गर्जन रदन - रव के सामने रुक गया, पर काम अपना कर गया ।।

दुर्ग शोणित से नहा - सा था गया, वीथियों में रक्त के नाले बहे। रुधिर की कल्लोलिनी में बाद थी, खेद, तो भी शत्रु - मुख काले रहे ॥

वीर गढ़ वह गेह-गिरि-सा था हुआ, सुनइली किरणें पड़ीं उस पर समय। एक छवि वह भी हुई उस दुर्ग की, देख जिसको काँप जाता था हृदय ॥ गगनचुम्बी शिखर रिव के यान की. रोकने के हित खड़ा था आज क्या ? सूर्य - कुल का दुर्ग इतना व्यम क्यों. सौंपना था सूर्यवंशी ताज क्या ॥

दुर्ग पर सन्ध्या किसी जन ने न की. हा, न पितरों के लिए तर्पण हुए। आज सदा:मृत पुरामृत के लिए, आँसुओं के वारि ही अर्पण हुए॥

मन्दिरों की आज पूजा बन्द थी, इसलिए कि कहीं न उनका था पता। आरती किस देव की हो, देव ही जब दुखी हो, हो गये थे लापता ॥

बीत पायी थी न वेला पात की, खँडहरों से शेष जब निकले दुखी। मथ रहा था एक हाहाकार उर, आज सबकी वेदना थी बहुमुखी ॥

फाटकों के बन्द लौइ - किवाड़ थे, इसलिए वैरी न भीतर आ सके। द्वार हढ़ दुर्भेंद्य इतने थे कि वे आज दिन भर में न तोड़े जा सके ॥

C♦C♦C\$C\$C\$C\$C\$C\$C\$C

इसलिए सब एक टीले पर जुटे, अब न वह पहला उलित दरबार था। नारियाँ भी थीं नरों के साथ ही. सामने हँसता ऋटिल संसार था।।

एक ओर अनाथिनी सुकुमारियाँ, एक ओर अनाथ नर बैठे सजल । वेदना से अधमरे - से हो रहे. मौन मूर्न्छित विनत मन मारे एकल ॥

भाइयों की सामने लाशें पड़ीं, फिर मला रोवें न वे तो क्या करें। क्या न रोता धैर्य ? यदि होता वहाँ, पथिक, इम भी आन पर कैसे मरें ॥

पर वदन पर एक ज्योति विराजती. आन-बान सतीत्व - रक्षा की अमल। परिजनों के शोक से तो व्यम थे, पर हृदय में, बाहु में उत्साह - बल ॥

पक्षियों - से चित्त उनके उड रहे. मिनकता कोई न था, चुपचाप थे। अब न जीवन की उन्हें परवाह थी, गरल सम तन में भिने परिताप थे।।

दासियों के साथ तब तक पद्मिनी. तप्त जन जन पर घटा-सी छा गयी। खेलता था हास छवि के साथ ही, नवविरह के गीत गाती आ गयी।।

आज लजा से न घूँवट था कढा, आज नम का चाँद भू पर आ गया। गुदगुदी - सी सुखद शीतल चाँदनी, दुर्ग तिनके का सहारा पा गया॥

सजल विह्नल मान अभिवादन किया. मूक आशीर्वाद पाती आ गयी। मर मिरे जो वीर थे चित्तौड के फूल वह उन पर चढ़ाती आ गथी ॥

गीत में केवल न करणा थी भरी, झुमती थी वीरता भी गीत में। शारदा का वह मध्र संगीत था. धीरता - गम्भीरता भी गीत में ॥

गीत-स्वर से ही जनों के हृदय के हो गये दुख दूर साइस आ गया। दिन्य दर्शन से सती के तो वहाँ द्सरा ही रंग सब पर छा गया।।

उठ गये, बोले पुरुष जय - जय सती. जननि तेरे पतिव्रत की जय सदा। नारियों के करण र स्वर ने भी कहा. जय मुहागिन, जय अभागिन, जय सदा ।)

चौमुहानी पर खडे हैं देर से. पथ दिखा इम चल पड़े हग मूँदकर। हम अगम आदत्ते में हैं फँस गये. किस तरह किस ओर आज बहें कि घर।।

पतित्रता पति के पदों की धूछि छे, और मन ही मन उन्हीं का ध्यान कर। देख अपने प्राणियों को कह उठी, धन्य हो तुम डट गये अभिमान पर ॥

हृदय से चिन्ता निकालो, फेंक दो, एक साइस और करना है तुम्हें। हृदय में उत्साह भर हो, बढ़ चलो, एक सांगर और तरना है तुम्हे ।।

यह तुम्हारा त्याग युग - युग तक अमर, दुर्ग पर अनुराग युग-युग तक अमर। वंश - गौरव को बचाने के लिए, यह तुम्हारा याग युग - युग तक अमर!!

राजपूतों के लिए तो युद्ध ही, कैलास शिवपुरी वाराणसी है। स्बर्ग तक सीढ़ी लगा दो दुर्ग से, साथ ही अब चल रहा रनिवास है।

मुक्ति आगे से बुढाती है तुम्हें, नरक मुँह बाये सजग पीछे खड़ा। अब बताओं तो करोगे क्या भला, मुक्ति - हित दोगे न क्या जीवन लड़ा।।

दुर्ग की रक्षा न हो सकती कभी, वैरियों का न्यूह क्या कट जायगा। तनिक सोचो तो महासागर भला, एक मुडी धूल से पट जायगा !!

रोम तन के भी गड़े काँटे हुए, आज देवी - देवता झुठे अन्न के भण्डार पर गोले गिरे. अब न खाने के लिए सामान है। जल रहा खलिहान - सा यह दुर्ग है,

हाय, रहने के लिए न मकान है।।

बिपति में कोई न साथी हो सका.

हाथ के इथियार हैं रूठे हुए।

दीप मन्दिर का किसी के बुझ गया, प्राण का धन चूर कितनों के यहाँ। लाल गोदी से किसी का छिन गया, धुल गये सिन्द्र कितनों के यहाँ।।

हा, कहीं सौभाग्य - धन लूटा गया, हा, किसी की कोख खाली हो गयी। पैर से शैंदे गये योवन कहीं. आज गढ़ की कृद्ध काली हो गयी।।

दुर्ग का वातावरण प्रतिकुल है, नारियों का पतित्रत भययुक्त है। क्षत्रियों की आन है सन्देह में, वंश - गौरव भी न चिन्ता - मुक्त है ॥

इसलिए मैंने यही निश्चय किया, जल महँगी वंश के अभिमान पर। साथ ही पतिदेव ने भी तप किया, मर मिटेंगे गुहिल - कुल की आन पर।।

पद्मिनी की बात सुनकर नारियाँ, रो पड़ीं, आँखें नरीं की भी भरीं। रोकने पर भी सती के अरुणतर होचनों के मेह से बूँदें झरीं।। )

भूलकर भी मोह गढ़ का मत करो, आज जौहर का भयङ्कर वत करो। त्याग - विक्रम - वीरता निःसीम कर दुर्ग को कर्त्तव्य से उन्नत करो॥

रुदन-स्वर के साथ ही सबने कहा, जिघर दोनों हैं उघर ही प्राण हैं। स्वर्ग है माता - पिता के पास ही . लोक के कल्याण ही कल्याण हैं।।

आज जौहर की चिताएँ जल उठें, आग की रूपटें जला दें गगनतल। सब दिशाएँ आग से जलने लगें, चाँद - सूरज और तारे हों विकल ॥

प्रिय मधुर दरवारियों की बात सुन पश्चिनी का हृदय दूना हो गया। वीर गढ़ था एक अपनी शान का, और वह उन्नत नमूना हो गया।। चढ़ चलें ऊपर शिखाएँ वहि की, बादलों की देह भी छन - छन करे। इम करें शृङ्गार पहनें आभरण, और गा - गा अनल का अर्चन करें ॥

धन्य हो, जीवन तुम्हारे धन्य हैं। े रोहिणी गौरी अनेक

पिंचनी बोली तुरत उत्साह से , हों सुहागिन या अमागिन बिचयाँ , कुमारियाँ। त्याग यह, यह राग अपने देश पर , रे उस धधकती आग में कूदें मरें , आन - बान सभी तुम्हारे धन्य हैं ॥ } इस तरह से व्रत कर इस नारियाँ ॥

अब न रंच विलम्ब होना चाहिए , े और केशरिया पहनकर नर सभी अव न अपना समय खोना चाहिए । ले प्रखर नंगी दुधारी बढ़ चलें। हृदय से भय मोह पीड़ा दूर कर माँ बहन की छे चिता-रज शीश पर रक्त से भूतल भिगोना चाहिए॥

खोल गढ़ के द्वार अरिपर चढ चलें॥

हो गया गढ़ - नाश होगा और भी, शक न इसमें, इसलिए छँट जायँ सब। आन - रक्षा की न औषघ दूसरी, वैरियों को काटते कट जायँ सब ॥ यह

पथिक, न जग के इतिहासों में वह आदर्श कहीं देखा। किसी देश की किसी जाति में वत - राज नहीं देखा ॥

बोलकर जय राज - रानी की उठे, १ बोला शीश पर आदेश ले सब चल पड़े। विरह के दुख तो वदन पर व्यक्त थे, े पर हाँ, जय पर हृदय पाषाण से भी थे कड़े ॥

पथिक, सती की गाथा विस्तृत हो. जल्दी न करें। में देर लगाकर मुझे न आतुर दीन

हो गया गढ़ - न शक न इसमें, इ आन - रक्षा की वैरियों को काट विरह के दुरु पर हृदय प इसके गौरव विष्क दुरु इसके गौरव बाद हुआ जो उसको कर सकता था। में ही इतना बल, मर सकता था ॥

फेरी, चली माला कहानी, ऑखों में पानी । आया जप - निषेघ पर ध्यान दे 7 भूषित वाणी ॥ निकली मधुमय

दुमग्राम, आजमगद

शारदीय नवरात्र, 9999



शृङ्गार

# पन्द्रहवीं चिनगारी

घर - घर होने लगी तयारी, धन्य सती, जौहर व्रत की। पूजा होने लगी वहाँ पर, रानी के पावन की ॥ सन

केसरिया बाना लगे करने वहाँ। नंगी तलवारें जहाँ तहाँ ।) खेलने

अरि - जीवन पी - पीकर अपने गवाँ देने वाले। करने लगे प्रतीक्षा वत की, गढ के सैनिक मतवाले ॥

विक्रिक्ट विक्रिक विक्र विक्रिक विक्र विक्र विक्रिक विक्र विक्र विक्रिक विक्र बार हुङ्कार करें तो हगमग डगमग होवे। नम - नक्षत्र गिरें भूतल पर , जगमग जगमग होवे॥

पर न अभी हुंकृति - वेला थी, शिवाराधन में थी। सजती थीं सुन्दरियाँ गढ़ की, व्रत - साधन में थी ॥

सजा रही थीं वीर नारियाँ, अपने तन को फूलों से। रेशम से मणिमय गहनों से . कंचन - कलित दुकुलों से ॥

चाँदी सोने के कोमलतर निर्मित तारों से सारी। लाल इरित सुरभित रेशम की कंचुकी मन - हारी || कसी

तेल फुलेल इतर से वासित सुन्दरियों के केश बंधे। केशों में सुहाग थे, उनमें उपदेश बँधे ॥ वेदों के

चिकने भालों पर ईग्रर की गोल - गोल बेंदी न्यारी। निष्कलंक मुख की छवि से थी, फीकी जग की छवि सारी !!

नीरस में भी रस भर देतीं, आँखें। ऑजन से आँजी अन्तिम या शृङ्कार यही किस दिन के लिए कमी राखें।।

कनक - फूल कानों में झलके, पावन तीथों के वासित जल गल के गहनों के इनद्यन। से कटि में कटिकस कलित करधनी , इनुन इनुन रन इनुन इनुन ॥

सतियों के कोमल चरणों में उठी महावर की लाली। नृपुर - ध्वनि से भीत - चिकत, कलरव - मय सन्ध्या मतवाली ॥

आँख लगे न किसी की तन पर, इससे तिल की छाया थी। अपलक रूप देखने को था, मनमोहन की काया थी।

पहले तो उनके स्वागत में सुर - सुन्दरियाँ थीं आतुर । पर फिर उनके रूप देखकर भरे अमित ईर्ष्या से उर॥

इन रूपों की होली होगी, यही सोचकर सुखी हुई। जौहर वत के लिए विकल इस ओर सरोव्हमुखी हुई ॥

जौहर की वेला समीप थी, पर रानी देरी थी। में सिखयाँ उसे सजाती जातीं, देवदूत की **फेरी** थी ॥

नहलाया गया उसे। देह पोछकर नव रेशम का वस्त्र पिन्हाया गया उसे॥

अगर - धूप के मधुर धूम से बाल सुखाये गये घने। कुञ्चित केशों में कुसुमों के तेल लगाये गये बने॥

रेशम के चित्रित डोरों से शिर के बिखरे बाल बँधे। फुल त्रिवेणी के मुसकाये. पन्नगियों के जाल बँधे ॥

कमल - तन्त्र के मृद् काँटों से केश - राशि की छवि निखरी। से अपने रतन - शलाका हाथों से अपनी माँग भरी॥

लाल रङ्ग का बिन्दु भाल पर आकर एकाकी छाया। शारदीय राका के शशि पर मङ्गल का तारा आया।

नील रङ्ग से दोनो भौंहें रँग दीं किसी सहेली ने। किया रसीली आँखों में भी किसी नवेली ने॥ अञ्जन

चम्पा और चमेली के फूर्लों के पायल मधुर - मधुर । मधुपों के मधु - गुञ्जन - मय बेला की कलियों के नूपुर ॥

और तभी जौहर - वत - सूचक शङ्कों के निशेष हुए। पुलकित सितयों के अन्तर के व्यक्त वदन पर रोष हुए॥

फूल - लंदी अव्हड़ लंतिका - सी, तारों - भरी वियामा - सी। रानी की छिवि बिखर रही थी, कनक - चुनीमय - तामा - सी।।

उठी महारानी, सिखयों से अर्चन की थाली माँगी। पूजा - पात्र कमण्डल माँगा, फूर्ला की डाली माँगी।।

रानी का वह रूप देखकर लगती शची पुरानी थी। रित की कौन कहे, चिन्ताकुल बानी - रमा - भवानी थी॥ नीलम - थाली में पछव - दल, चन्दन, अक्षत, घी, आये। धूप - दीप, दूर्वी - हल्दी, मधु, पुंगी - पान, दही आये॥

उसे सजाकर सहेलियों ने रखा सामने मुकुर विमल। देख ललित शृङ्गार हुई वह रतन - मिलन के लिए विकल।।

पञ्चपात्र मिण - आचमनी के साथ कमण्डलु गङ्गा - जल । रतन - डोलची में गजरे, फल-फूल, साथ मधुपें का दल॥

पर तत्क्षण दर्पण में ही, जौहर व्रत की झाँकी देखी। रावल - गौरव को चिन्तित, साकार व्यथा माँ की देखी। रानी क नवस्नात देह की सुरिम उठी कोने - कोने । अर्चन के सामान लिये सिखयाँ भी चलीं सती होने ॥

देह - सुरिम के साथ सुरिम गहनों की गमकी मतवाली। चारो ओर महारानी के. मधुपाली ॥ मधु - रस - पायी

अब पथिक, न मुझसे आगे आख्यान जाता कहा सुझती दुनिया, बाहर न भीतर अकुलाता है॥ जी

सिखयाँ चैंबर डुलाती जातीं, न मानते ढीठ भ्रमर। पर खयं उड़ाती रहती, रानी पर न दिखाते पीठ भ्रमर ॥ कइ इतनी कथा पथिक से, हो पुजारी। पागल गया लोचन - कोनों से निकलीं. दो जल - धाराएँ खारी ॥

पथ की ओर गमन करने के लिए सती की इष्टि उठी। हिला दुर्ग, हिल उठी मेदिनी, हिला, गगन हिल सृष्टि उठी ॥

आकुल हो गया पथिक भी. सघ रही न उसको तन की। उसके नयनों से निकली, आँसू बन पीड़ा मन की ॥

अनायास पशु - पक्षी की भी ऑखें आकुल भर आयीं। सिहर उठी रानी भी, सखियाँ सान्ध्य - किरण - सी मुरझार्थी ॥

पहरों रोये. दोनो की। तब चली कथा रानी दोनो जाते थे. रक - रक कइ विकल व्यथा रानी की ॥

मातृ-मन्दिर, सारंग, काशी। गोपाष्टमी. 9999

## सोलहवीं चिनगारी

पूजा की थाली लेकर रानी पति - सिन्निधि आयी। क्षण रही देखती पति को, भीतर की रोक रुलाई।।

तो भी चारो पलकों में अन्तर की पीड़ा झलकी। अन्तिम जीवन की करुणा आँखों के पथ से छलकी।।

दिशि - दिशि छा गया अँधेरा, चिनगी - सी गिरी वर्णो पर। ताड़ित सरसों की डाछी-सी गिरी रतन - चरणों पर।

दोनो प्राणों की स्मृतियाँ, साकार हुई रोने से। यौवन की मादकताएँ जल हुई विकल होने से॥

था विरह मिलन में आया, ज्वाला उठती प्राणों में। रोता था राजमहल भी, पीडा थी पाषाणों में।

थीं सजल मकड़ियाँ घर की,
भूलीं जालों का बुनना।
छिपकलियों का जारी था,
मरकत - छत पर शिर धुनना।

कल दिन में कुररी रोयी, रजनी में कागा बोला। टीले पर कुक्कुर रोये, भय का भी आसन डोला॥

दिनमणि की व्याकुल किरणें, खिड़की के पथ से आकर। दम्पति - चरणों से लिपटीं, अन्तर की व्यथा जगाकर।

सुकुमार सरस - महुए - सी , अलसी - फूलों - सी हल्की । दुख - भार - विकल रानी थी , ले बाढ़ हगों में जल की ॥

क्षण भीत मृगी - सी काँपी, क्षण जलद - घटा - सी रोयी। क्षण जगी, अनेत हुई क्षण, कोमल चरणों पर सोयी॥

अण मुख निहारती पति का , तल्वार म्यान से निकली , प्रमचमा उठी मतवाली । अर्थिक से पति के आँयू अपि - चकाचोंष के मीतर पी किले की काली ॥ पति के चरणों को मेंटा । अति ने चरणों को मेंटा । अर्थिक ने पाये ॥ अर्थिक ने पाय

पाली से ले अड़ हुल की हम सीता राम रमेया, किसके स्वर को हुस्रायें। पद - पकज छृ छू उनके, की नित के लिए विदाईं॥ हम सीता राम करेंद्रा, किस स्वर से रटन लगायें॥ उम कही कि जिंकर में क्या, अव भी हम बंद रहेंगे। जीहर के अवसर पर भी, वन्दी हम मन्द रहेंगे। जीहर के अवसर पर भी, वन्दी हम मन्द रहेंगे। उम कही हि पिंकर के हुक शारी ने वन विकल पड़फड़ाये पर। दो चार हरित डैने भी मरकत - गच पर आये झर॥ यह कहा, और पलकों के अवसर पर हम मी ते चार हरित डैने भी मरकत - गच पर आये झर॥ हम की बार्ते छुन रानी ने अपने किस कर से। चारी हो, कहने का है खोला जिंकर के विहंग दो पर से हो। जीहर के अवसर पर भी, वन्दी हम मन्द रहेंगे। यह कहा, और पलकों के अटके जल गिरे घरा पर। शारी की गीली आँखें तो झरकत - गच पर आये झर॥ हम की बार्ते छुन रानी ने अपने किस कर से। चोला किस हम हम की विहंग दो पर से। चोला किस हम हम हम की विहंग दो पर से। चोला किस हम हम की विहंग दो पर से। चोला किस हम हम की विहंग दो पर से। चोला किस हम हम की विहंग दो पर से। चोला किस हम हम की विहंग दो पर, चोला हम हम की विहंग दो पर से। चोला किस हम हम की विहंग दो पर से। चोला की गहर वाणी।



महल से विदा

हो शयी मिलन रोमाविल, विश्वाम के बीच महल के वह विल्ल जीती है।

हस लघु मृग्राजीने ने मन रावल का भी जीता है।

ता हाथों से बी-सी, वाले वह विल्ल सली से, हा, विदा महलिया पिय की, हा, विदा मिलन की रितयों, हा, विदा मिलन की रितयों पिय की।

अब इसकी आज मिलनता, देखी न तिक जाती है।

अव इसकी आज मिलनता, मेरी फटती हाती है।।

पित्र देख न सकती, इसकी हार। आखान विदा प्रियतम के।

पित्र देख न सकती, इसकी नित्र के स्वाध्याय विदा अव, हा, जान विदा गीता है।।

कहते ही बाढ़ हमों में , तन भर में विहरन - कम्पन । हा, रकी सजल वाणी भी , देंघ राया गला, मन उन्मन ॥ विहर को को बजवाता था ॥ वहा वाले को मन ही मन , कर उठा फूठ - सा हलका ॥ विद्यु का सहत मन समा पा घरती ॥ वहा से नत समा पा घरती ॥ वहा से नत समा पा घरती ॥ वहा से ना सामा पा घरती ॥ वहा से नत समा से वहां के पावन गोमय से लिपवाया गया उसे ॥ वहां के सम्बद्ध के भी वहां के सम्बद्ध के ॥ वहां मन से वहां के पावन गोमय से लिपवाया गया उसे ॥ वहां के सम्बद्ध के भी वहां के पावन गोमय से लिपवाया गया उसे ॥ वहां के सम्बद्ध के भी वहां के सम्बद्ध के भी वहां के सम्बद्ध के पावन गोमय से लिपवाया गया उसे ॥ वहां के साथ स्वर्ध के स्वर्ध के भार मल्य के बर्खों पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां के साथ स्वर्ध करा पर कुन्दे चन्दन के थे ॥ वहां करा पर कुन्दे चन्दन के थे

हीरक - थाली में सुरभित जाते थे। शाकल्य बनाये अनल-समर्चन को कुश, पछन, जाते थे ॥ दही सजाये

मन्त्रमुग्ध था पधिक देखता. पुजारी वदन विह्नल । का सतत बरौनी के ऊपर से पानी बहता था छल - छल ॥

रहा चौतरा. एक ओर बन तन - तन पर अम की बुँदें। ताकि रानियाँ उस पर चढकर जौइर - ज्वाला में क्दें॥ समल पुजारी की वाणी धीरे - धीरे हुई । मन्द कुछ देरी के लिए सती की हुई ॥ कहानी करण बन्द

मातृ-मन्दिर सारंग, काशी सौम्यासितत्रयोदशी 9999

## सत्रहवीं चिनगारी

अचल अर्वली की अवली में दुर्ग - शिखर एकाकी। था नभ को छूने में उसको था, को बाकी।। कइने ही भर

दिन में दिनकर की किरणों से . निशि में नभ के तारों से। युग - युग से वह खेल रहा था. निशि - वासर अङ्गारी से ॥

चरण रसातल के सीने में। उन्नत मस्तक अम्बर कसमस अङ्ग दिशाओं में पाइन पानी अन्तर में ॥

उसके तह कम्पित दल के मिस चॅवर इलाया करते थे। गौरव - रक्षा के हित पाइन थे॥ प्राण घुलाया करते

चाँदनी लगाकर उसे रात - रात सोती थी। भर अमा - अड्ड में हे दुलार से ओसाँ के मिस रोती थी॥

झञ्झावात छिपाये मौन - मौन कुछ बोल रहा। अपने सेर - बटखरों से को तोल मानवता रहा ॥

अब भी तो भग्नावशेष वह, पावन सुनाता कथा चाहिए सुनने कान की व्यथा बताता है।। रानी

हाँ, तो गढ़ पर वीर नगर था, विमल संगमरमर के टँगे द्वार पर भाले वरछे. ध्वजा उड़ती वीर फरफर ॥

के चारो ओर राजपथ . पुर हुआ। एक वृत्त था बना वृत्त - बिन्दु पर पथ मिलते , उस पर वितान था तना हुआ !!

पय के अगल - बगल वीरों के मनोहर धवल धाम धाम - कलस अभिराम भीतर सुरभित आराम बने ॥

मुखर चौमुहानी पर चञ्चल सैनिक एक खड़ा रहता । था, बतलाया करता पथिकों से सजग बड़ा रहता॥

चौमुहानी से सर पर एक मनोहर पथ जाता कभी - कभी उस पर रावल का प्रजाभिनन्दित रथ जाता।

सर के भींटों पर शीशम - तह . आम नीम की छाया थी॥ दिन के डर से तक के नीचे सोयी तम की काय। थी।

विट्यों की डाली - डाली पर कुँजा करते। विह्वल खग विहग - स्वरों में मिल - मिलकर मधुपों के स्वर गूँजा करते॥

चिकने - चिकने पाषाणों से चारो सर के बने । घार पशुओं को भी पीने তাল্ত के लिए मनोहर बाट वने ॥

स्वर्ग - सीढ़ियों से भी सुन्दर, बनी सीढ़ियाँ सर की थीं। पीने के लिए तृषातुर, एक - एक पर लटकी थीं॥

जितनी भू से नभ की दूरी, उतनी उसकी गहराई। तो भी उसमें स्वेत अस्ण जलजातों की थी अधिकाई॥

यमुना के जल से भी निर्मल. पावन गङ्गा - जल भी। से लघु - लघु लोल लइरियाँ उठतीं. जल चल, चलदल - दल से भी॥

अचपल जल के दर्पण में तह झाँक - झाँक मुख देख रहे। प्रतिबिम्बित हो या सर के अन्तर के मुख - दुख देख रहे॥

सराजिनी के अधर चूमकर दिन में दिनकर तर जाता। शशि - तारों के साथ रात को जल में गगन उतर आता॥

पर जब-जब मार्कत-कर-किपत जल की चादर हिल उठती। तब - तब सर - सरसीरुह वीरुघ की शोभा खिल-खिल उठती॥

हिलते कमल, पराग बिखरते, सरिम हवा ले उड जाती। कमल - कोष से उड़ मधुपावलि विरह - गीत गुन - गुन गाती॥

श्म - श्रम उठते तट के तद , गांचे पवन को लगा - लगा । यन्त्र किसी ने खोळ दिया , जर - छर - छर फीयारे छूटे । वृंद - वृंद जळ छहर उठे, या अम्बर के तारे ट्रटे ॥ व्यापे कोनों पर नीलम के पीनकाय गजराज बने । उन पर कर में लिये बंदुरिया , वालमीकि - आश्रम - समीप रावव - परित्वक्ता सीता थी । विरहाकुळ दमयन्ती की पाहन की मूर्ति पुनीता थी ॥ विश्व के समीप वेटा या कंख कटार लिये ॥ मित्र पर यमराज, दाहिने पक्लिक भगवान बने ॥ सेते पर यमराज, दाहिने पक्लिक भगवान बने ॥ सेते पर यमराज, दाहिने पक्लिक भगवान बने ॥ सेते पर वालमों की सेता पुष्यक - विमान पर राम बने ॥ विल्ला की मूर्ति, हिली ज्वारों की सेना पुष्यक - विमान पर राम बने ॥ विल्ला का मूर्ति, हिली ज्वारत कटार, जर-वर पानी ॥ विल्ला की मूर्ति, हिली ज्वारत के सम्मित्र स्वारां की सेना पुष्यक - विमान पर राम बने ॥ विल्ला का मूर्ति, हिली ज्वारत कटार, जर-वर पानी ॥ विल्ला की मूर्ति, हिली ज्वारत कटार, जर-वर पानी ॥ विल्ला की मूर्ति, हिली ज्वारत कटार, जर-वर पानी ॥

-- ज्युड्य

कंस - इाथ से छूढ क्योम में उड़ी भवानी पानी की। निष्टुर की पाइन - प्रतिमा में भी इलचल नभ - वाणी की।

बरस पड़ी सावित्री की आँखें, मृत, सत्यावान चपछ। गिरे सतत यम के द्वार्थी से एकछिङ्ग के ऊपर जल।

हिला विमान वानरों की आँखों से अश्रु उफान चले। राधव के चक्रीकृत धनु से रह-रह जल के बाण चले॥

सर के ही जल घूम मूर्तियों में फिर सर में आ जाते। अलग ब्रह्म से हो, उसमें ही जैसे जीव समा जाते॥

उसी मनोहर सर के दक्षिण, शिव का मन्दिर सजा - बजा। कंचन के त्रिशूल से लगकर फहर रही थी रक्त - ध्वजा।

रतन - जटित अर्घे के अंदर, जलती छिनि - ज्वाला हर की। एकादश हर्द्रों के बीच प्रतिष्ठित मूर्ति दिगम्बर की॥ शिव - तमीप ही सती भवानी मुँह पर बूँघट किये हुए। कंचन - मृगछाला पर वैठीं, गोदी में सुत लिये हुए॥

भगल - बगल भीतर - बाहर , चाँदी के घंटे टँगे हुए। मन्दिर के चारो कोनों पर , रखे नगारे रँगे हुए॥

घरी - घंट थे, अनहद रव भी, जिनके रव से छके हुए। झाँस और करताल रखे थे, रखे दमामे हके हुए।

जलता था दीपक अखण्ड वह, शिखा - धूम - पाँती न हटी। युग - युग से था दीप जल रहा, घी न घटा बातीन घटी॥

आँधी और बवंडर आये, कनक - दीप पर बुझ न सका। आज न जाने क्या होगा, त्फान अभी कर कुछ न सका॥

निशिदिन सहनाई बजती थी, नौबत - स्वर में असुरारी। राग - राग के शब्द - शब्द में, हर - हर शंकर त्रिपुरारी॥

स्पित पर , पहित्रमीय धागर में जैने ते की किरण उतारती वेचे ही रानी भी छ धूम उड़े । धूमिल - वदन उतार दूमिल - वदन उतार धूमिल - वदन उतार धूमिल किया जल न र रहे वेहे से मिलिकानत हार पर रहे वेहे पूर्वि के , उसकी धारी मीति भगी आज उसी मन्दिर के आँग में मक्ती की भीड़ हा ध्वाप प्राप्त हुए से मिलिकान के भूमिल के प्राप्त हुए से मुर्चि के , उसकी धारी भीति भगी आज उसी मन्दिर के आँग में मक्ती की भीड़ हा ध्वाप प्राप्त हुए से से तार भूसल हिपता ध्वाप के प्राप्त हुए से से के देख पृत्त हुए से के देख पृत्त हुए से के देख प्राप्त हुए से के देख से के दे के देख से के

कर्कशास्त्र से ताल - ताल से. झाँझ और करताल बजे। मलय - दण्ड से बजे नगारे. बम - बम सबके गाल बजे ॥

घंटों के टन - टन स्वर में था घंटी का दुनदुन मिलता। घर - घंट के मधु लय - स्वर में मन्त्रों का गुनगुन मिलता।।

सहनाई का मादक स्वर भी इर - इर उमा अलाप रहा। लेकिन आज एक विस्मय था, कॉप रहा ॥ राग राग থা

एक घडी के बाद कहीं पर सती आरती बन्द घरी - घंट - घड़ियाली के भी, टन - टन की ध्वनि मन्द हुई ॥

माथ नवा करवद्ध सती से करने लगी विनय रानी। नयनों से जल उमड़ रहा था, सतियों की गद्रद वाणी ॥

माँ तू श्व ले लाज हमारी, इम सब भूपा - भिलारी हैं। इम असहाय, अनाथ दीन हैं, हम विपदा की मारी हैं॥

नारी का उर ही नारी की व्यथा जान सकता है माँ। नर का उर नारी - उर की क्या जान सकता है माँ॥ कथा

दक्ष - यज्ञ के इवन - कुण्ड में , दिये तृने जैसे। पाण साहस दे, जौहर - ज्वाला में हम भी जलें मरें वैसे ॥

आग्रतोष के कानों कह दे क्षण भर ताण्डव कर दें। जरा तीसरा नयन खोल दें, हुंकृति से संसृति भर दें॥

रानियाँ गौरी - चरण छू - छू मनाती रही थीं। जा कौन जाने मौन क्या वरदान पाती जा रही थीं॥

पर चिता की आग की रूपटें उन्हें हिल - हिल बुलातीं। भीम ज्वाला के भयकर उत्साह पातीं ॥ से artq

पथिक, आगे की कहानी की न पीडा सह सक्रा। आज रो लूँ खोलकर जी. फिर किसी दिन कह सकुँगा॥

द्यल्सती छाती रागन की, जल रही थी आग हा हा। बीर आहुति द रहे सर्वस्व स्वाहा ॥ आन पर

पर पथिक के इठ पकड़ने चली पर आगे कदानी । हृद्य অন্তাক্ত लोचनों में पानी ॥ तरल

थी कथा जौहर - चिता की, पर न सुध तन का न मन की। सःमने तसवार ही नाचता माँ की बहन

कुंज निवास, खजुरी ( आज़मगढ़ ) मक्र-संक्रान्ति. 9999





अठारहर्नी चिनगारी

हवन होता था, बिता की आग धू- धू जल यही थी। धूम की गति में मिली शांकल सुराम निकल रही थी।।
आँव से जलती दिवाएँ , आँव की माळा न कम थी। भी यही थी आग घी, पर भूख की ज्वाळा न कम थी।। जो चला ज्वाळा बुहानी बुहा गया, पांत भी गँवाथी॥

आज तक किखने अनल की भृत्व की ज्वाळा न कम थी।। जो चला ज्वाळा बुहानी बुहा गया, पांत भी गँवाथी॥

लाल लाल कराल जीभी को निकाल बढ़ा रही थीं। आज कुल की रीति पर लो , नीति - भूषित भूति स्वाहा॥

आमर वैभव से भरे इस ज्वाल में, घर - द्वार स्वाहा॥

आमर वैभव से भरे इस ज्वाल में, घर - द्वार स्वाहा॥

आज कुल परिवार स्वाहा॥

आज कुल - परिवार स्वाहा॥

आज कुल - परिवार स्वाहा॥

आज कुल - परिवार स्वाहा॥

विर - होता मन्त्र पदते , को प्रजा के साथ ही इस - यात स्वाहा, रूप स्वाहा॥

विर - होता मन्त्र पदते , को प्रजा के साथ ही इस - यात स्वाहा॥

काल विर होता मन्त्र पदते , को प्रजा के साथ ही इस - यात स्वाहा॥

काल विर होता मन्त्र पदते , को प्रजा के साथ ही इस - यात स्वाहा॥

काल विर होता मन्त्र पदते , को प्रजा के साथ ही इस - यात स्वाहा॥

पवन से मिल - मिल गर्ने , आज श्राँचल में छिपा हे , हिस्ती निता में हास स्वाहा । पार जीवन के लगा दे , आज त हतनी दया कर । पार जीवन के लगा दे , आज त हतनी दया कर ॥ पार जीवन के लगा दे , आज त हतनी दया कर ॥ पार जीवन के लगा दे , आज त हतनी दया कर ॥ पार जीवन के लगा दे , आज त हतनी दया कर ॥ पार जीवन के लगा दे , आज त हतनी दया कर ॥ पार जीवन के लगा दे , आज त हतनी दया कर ॥ अगा लग्दें से लिएटकर , मैं कहूँ अपनी कहानी। श्राँद हम चिनगाश्यों में फूँक हूँ ऐसी जवानी॥ पार में तुशमें समाज , अहा में ही मुक्ति पाऊँ। आगा में तुशमें समाज , अहा में ही मुक्ति पाऊँ। आगा में तुशमें समाज , अहा में ही मुक्ति पाऊँ। पार की त स्वाह्म में समाज , अहा में ही मुक्ति चार पार कहीं पर , माँ, किसी ने दुख न देखा। साथ सित्यों के हसी से , ता राज कहां में भावन पर । पारा के राज हूं न पावे , नम हिले मेरे निधन पर ॥ और विधि से कहा, किसी को स्वाह्म में भाव मी दे , मिल्त मी दे ॥ माँ, न त मुँह फेरना, में पार कहां दे ले ज्वाला जागा में तुशमें समाज , अहा में ही मुक्ति पाऊँ॥ माँ, अगर कह दे , नहीं तो देह से ज्वाला जागा हैं। आगा में तुशमें समाज , अहा में ही मुक्ति पाऊँ॥ अहा में ही मुक्ति पाऊँ॥

पातिकत के तिज जागे , ज्या उठीं वित्यारियाँ भी ॥

विवय आज उमझ रही है ॥

जार वाल के सम्य के सम्य के सम्य हिला भूडोल आया । लिहरकर दमकी दिशाएँ , ज्या सती का बोल आया ॥

वार - वार किला हिला, अम्य सती का बोल आया । लिहरकर दमकी दिशाएँ , ज्या सती का बोल आया । लिहरकर दमकी दिशाएँ , ज्या सती को हाँक देखा , भूलती उनको न उस दिन को सती की कर - रेखा ॥

पातिकत के अन्तर निकले ॥

पातिकत के तेज जागे , जल उठीं कपटें लटों में , वल उठी वह एक पल में ॥

पातिकत के तेज जागे , पक लग तक लग लग लग लग नाकर । पक लग तक लग लग लग लग नाकर । पक लग तक लग लग लग का नाकर । उह गई मिलकर ' धुएँ में ज्योति जग में जगमगाकर ॥

पिक्त गंगा आँखुओं की , विवय आज उमझ रही है ॥

लाज अवला को वचा लो , आगा, क्या दुझको बखानुँ । लीन ले कोई आगर दुझले वखानुँ । लीन ले कोई आगर दुझले वित्यारियों थे , सुमन - सी सुकुमारियाँ थीं । सुलती चनगारियों से , सुमन - सी सुकुमारियाँ थीं । सुलती वनगारियों से , सुमन - सी सुकुमारियाँ यीं । सुलती वनगारियों से , सुमन - सी सुकुमारियाँ में मान कूदी को सती को का का लेप - रेखा ॥ निता में प्राण - प्यारी ॥

देखती अपरुप तनय को ,
 माँ वर्ली वलतो मिता में।
 हा, पिता के सामने कृदी
 सुता जलती चिता में।
 साइयों को देखती कृदीं ,
 लाम से स्वर्ध पहुँचीं ,
 वीर गढ़ की चीर वहनें।
 लाम करती चर्ना में
 साह में कि से स्वर्ध पहुँचीं ,
 वीर गढ़ की चीर वहनें।
 लाम करती चर्ना में
 साह में कि से स्वर्ध पहुँचीं ,
 वीर गढ़ की चीर वहनें।
 लाम करती चर्ना में
 साह में कि से स्वर्ध पहुँचीं ,
 वीर गढ़ की चीर वहनें।
 लाम क्रिक्ट से से सम्म पर नव
 सुमन वरताये सुर्धों ने।
 रख लिया वह दृद्ध अपने
 में सजर जग के उरें ने।
 रख को शहर से लगाकर
 पाप ताप द्याम करो तुम।
 दिवाँ इसमें लिपी हैं,
 कार नमन करो तुम।
 यह मीत पियक से बोल उठा,
 सुन ली न कहानी रानी की!
 मातु-मन्दिर,
 सार्था, काशी।
 मातु-मन्दिर,
 सार्था, काशी।
 सार्था, काशी।
 सार्था, काशी।

माघ सित त्रयोद्शी,



जौहर

## उन्नीसवीं चिनगारी

थी रात पहर भर और शेष, पौ फटने में थी देर अभी। शासन करता था भूतल पर तमराज घरा को घेर अभी ॥

नव शिद्य - से तारे सटे हुए ये अभी गगन की छाती से। मुखरित न हुए थे वन उपवन, विहर्गों की वीर प्रभाती से ॥

जौहर - ज्वाला में कृद कृद, उन सतियों के जल जाने पर । उन भीम भयंकर लपटों में, माँ बहनीं के बल जाने पर ॥

प्रज्वित वुसुक्षित पावक को उठ माथ नहाया वीरों ने। उठ - उठ खाहा - खाहा कर -कर दी पूर्णाहुति वत - धीरों ने ॥

मल-मलकर तन में चिता-भस क्षण भर खेले अङ्गरीं शिर लगा चिता-रज गरज उठे गढ़ हिला - हिला हुङ्कारों से ॥ मन्दिर में रखे सियोश की, फेंका जीहर की ज्वाला में। नर-मुण्ड बढ़ाने चले बार ताण्डव-रत इर की माला में ॥

माँ बहनों के भिट जाने से प्राणीं में मोहन माया थी। इसलिए आन पर भिटने की वीरों की व्याकुल काया थी ॥

घायल नाहर से गरज, तादित सं फ़फ़बार चले। विषधर खूँखार मेडियों के समान वैरी - दल को ललकार चले॥

फाटक के लौह किवाड खोल बोले जय राप्परवाली को। मुण्ड चवानेवाडी को, जय जय सिंहवाहिनी काली की ॥

जय नाच नचानेवाली की. मचानेवाली की। जय प्रलय वैरी चीर कलेजे को लह पचानेवाली की ॥ जय

बोळे आरे शोणित पी जाओ ।

मेरे गढ़ के घायल शूरो ,
आरि-दल से लिपट अभी जाओ ।

जय बोळ ट्यूह में धुसे वीर ,
जनमण्डल में जैसे समीर ।
ले ले के बरदान कपाली से ,
ले ले बल गढ़ की काली से ।
अरि - शीश काटने लगे वीर ,
ल्य - छप तलवार मुजाली से ॥

पी खून जगी खूनी कटार ,
वेरी - उर के थी आर - पार ।
अरि कण्ठ - कण्ठ पर कर प्रहार पी गही रक्त तलवार - घार॥

सौ सौ सौ वीरों के चक्रव्यूह
में धूम रहा था एक वीर ।
सौ सौ धी थीरों के आवर्षन
में शुम रहा था एक वीर ।
ले से पेसे गल गिरते ,
जैसे टप - टप तक - फल गिरते ।
के ट - कटकर मस्तक गिरते थे ॥

वह प्राण्ड पर क्रिंट पर कर महार पी होरी के देश ।
वह पर स्थान करी खारी थी।

वह कमी क्रिंट पर निकर्म करी आयी ॥

वह प्रवाल - सी जरती आयी ॥

अरि - ल्यूह काटती जाती थी ।
अरि - ल्यूह के विक्र काटती जाती थी ।
अरि - ल्यूह के लिक्स काटती जाती थी

प्रवल के तन पर एक साथ प्रिक, अलाउद्दीन तुस्त आया आकुल अस्कुण्ड िक में । चल तुर्ग की ओर रतन का कुन्त - नोक में गुण्ड िव । चल एक रक्त - धारा निकली भाव के दाल पथ से लेहा तुर्ग के तिहरत से ॥ सार से अस्कुट ध्विन निकली , इस तह अमर मरना सीखो । तुम सती मान पर आन-बान पर जीहर - व्रत करना सीखो ॥ इमर उघर भयभीत देख कि सित पण घरते थे योधा ॥ इमर तव करना सीखो ॥ तुम सती-चिता के पूत भरम पर माथ नवा देना वीरो ॥ तर पर मुखें का मार लिये ॥ सानु-मन्दिर, सारंग, काल्ली १९९९

उर पर मुखों का भार लिये॥



## बीसवीं चिनगारी

सूरज निकला लाल - लाल , भूतल पर रवि - किरणें उतरीं । गरम चिता के पूत भस्म पर भुरदों के तन पर बिखरीं ॥

गढ़ के तह - तह की डालों पर, खगावली बोली। नम तक धूम मचानेवाली ख़ब जली गढ की होली।

खें उस से फाम सो गये क्यों तुम शोणित से लथपथ। जमो जमाती तुम्हें प्रभाती, जम जम चले सजम जम - पथ।।

0

सिंहद्वार से बुसे जा रहे, चार कुनेरपुरी अन्दर। खोज रहे न्याकुल आँखों से किसको लिये छुरी अन्दर॥

जगो, तुम्हारी अलका में पर - तापो घुसते जाते हैं। उठो, तुम्हारी स्वर्गपुरी में पापी घुसते जाते हैं॥ जगो, तुम्हारी काशी में हत्यारों ने घेरा डाला। उठो, तुम्हारे तीर्थराज पर निटुरों ने डेरा डाला॥

जगो, तुम्हारी जन्मभूमि को रौंद छुटेरे लूट रहे। उठो तुम्हारी मातृ - भूमि के जीवन के स्वर टूट रहे॥

जगो, तुम्हारे अन्न वस्त्र पर राष्ट्र बनाई जाती है। उठो, तुम्हारी हरियाली में आग लगाई जाती है॥

जगो, तुम्हारे नन्दन को वैरी शोणित से सींच रहे। उठो, द्रौपदी का अञ्चल सौ - सौ दुःशासन खींच रहे॥

जगो, सद्ध्वल रावण आया, कहीं न चोंच डुवो पाये। उटो, तुम्हारी पञ्चवटी में सीता - इरण न हो पाये॥ जगो, विरोधी घूम - घूम घर - घर के दाने बीन रहे। आगे की उठो. तुम्हारे थाली बरजोरी छीन रहे ॥

जगो, तुम्हारी रतन - राशि पर अरि का कठिन लगा ताला। उठो, डाकुओं ने जननी की निधियों पर डाका डाला ॥

पर जैसे रावण के हार्थो कैलास हिला। शंकर का उठो, तुम्हारी हुंकृति पर वैसे ही हिले अधीर किला॥

जगो, दबाकर अँगड़ाई लो, हॅफर हॅफर गढ़ हाँफ उठे । शेषनाग - सी करवट लो सारी भू थर थर काँप उठे॥

जगा जगा खग हार गये, पर जग न सके योधा गढ़ के। कौवे भी थके बिचारे जाग्रति के मन्तर पढ़ - पढ़ के ॥

गीघों ने भी उन्हें हिलाया, पर न नींद उनकी टूटी। कैसे अमर शहीद जागते. गढ की थो किस्मत फूटी॥

 $\overset{\circ}{\mathbb{Q}}_{\mathbb{Q}}$ 

रावल - शिर ले कुन्त - नोंक पर लगाये थाती पर । ध्यान कलरव की परवाह न कर अरि चढ़ा किले की छाती पर॥

अत्याचारी के दर्शन गढ़ का कण - कण काँप उठा। हा, पापी के पाप - भार से दुर्ग - घरातल हाँक उठा ॥

उस नृशंस ने दुर्ग - शिखर पर नारी देखी। बुद्ध उस बुद्धा के जर्जर तन पर देखी॥ एक फटी सारी

फटे पुराने चिथड़ों में माँ का शरीर था देंका हुआ। सतत घूमने से मुखों में, अङ्ग - अङ्ग था थका हुआ॥

तो भी तन से तेज निकलता, रोम - रोम से पावनता । लकुट लिये थी, जरा - भार से भुकी हुई थी देह - लता॥

बोल उठा माँ से अभिमानी, पद्मिनी रानी मुझे महल का पता बता दो, जवानी है॥ मेरी विकल

₹**∂**¢∂¢Ô\$**∁**\$Ċ**₽**Ċ**\$**Ċ\$Ċ\$Ċ\$Ċ\$Ċ\$Ċ\$Ċ\$

तब कुछ करो, विकल प्रश्नों का लो तुम। पहले उत्तर दे एक एक अक्षर पर मुझसे एक-एक मणि ले लो तुम।।

जननी ने आँखों से इंगित की ओर किया। चिता-धूम जहाँ रानियाँ जलती थीं, उस ओर तर्जनी - छोर किया ॥

और पके नयनों से झरझर आँस् बरसे। ऑचल पर सती विरह से विकल हो गई, लकुट गिरा कम्पित कर से॥

दृष्टि पड़ी उस अधमाधम की धूम - राशि जैसे हो। पर तड्य उठी विजली, प्रकाश से चकाचींध भी वैसे ही ॥

धूम - गशि से ज्योति, ज्योति से निकली सती कटार लिये। बढ़ी अधम की ओर मौत - सी, ऑखों में लिये ॥ अङ्गार

देख कुन्त पर रावल का शिर रोष पर रोष हुआ। चली महाकाली - सी उस पर, रह - रहकर घन - घोष हुआ ॥

चकाचौंध के खर प्रकाश से गिर - गिर आँखें बन्द हुई। गर्जन तर्जन से बार - बार अधम शक्तियाँ सन्द हुई ॥

त्राहि - त्राहि कर वृद्धा की गोदी में छिप जाना चाहा। जीवन हर होनेवाली से ही जीवन पाना चाहा॥

पर न वहाँ वृद्धा को देखा, अष्टभुजी भूँह बाये थी। लाल जीम लग्लग रही थी. थी॥ मानो जगाये काल

बिखरे खुले केश हिलते शोणित - स्नात कटारी थी। रुधिर - भरा खप्पर हाथों पर, आँखों में चिनगारी थी ॥

गर में नर - मुण्डों को माला, खून चू रहा तरतर । था एक - एक हुंकृति में विष्ठव, प्रलय कॉपता था थरथर ||

अष्टमुजी काळी की कालो कॉप मृत्ति देखकर गया । भगने तक की सुधि न रही, अन्तिम जीवन अरि भाँप गया ॥

अष्टभुजी तड्पी . सिंहनाहिनी सिंह दहाडकर चला । काली कुन्तल अरि के का उर में घुस जाने को मचला॥

साथ साथियों के अधमाधम गिरा चेतना - हीन हुआ | अष्टभुजो के भय से वह अपने में आप विलीन हुआ ॥

जग - जगकर वैशे खिलजी को उठा झुण्ड के झुण्ड भगे। मानो गढ़ की स्वर्गपुरी से सभय नरक के कुण्ड भगे॥

जीवित मुरदा वीर दुर्ग उठा महल में आया दिल्ली में था शोर, कर्म का खिलजी ने फल पाया है।।

हिन्दू-मुसलमान हो क्या, सब थूक - थूक उस पर बोले। पर - नारी को गया छेड़ने, धिक, पापी सेना को ले॥

मातू - पितृ - कुल का कलंक पत्नी के उर का दर्द हुआ। रोतो थी मेरा यह पत्नी मर्द नामर्द हुआ || मुआ

भाई उसको नहीं देखता. समीप न बहन जातो थी। उसके तन की पीडा ही उठ - उठ उसको समझाती थी॥

था परिवार भरा पर दुख सुननेवाला कोई न रहा । उसकी तन - पीड़ा पर शिर धुननेवाला कोई न रहा॥

गढ का वही हस्य पापी के सामने सदा रहता था । मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, भभर - भभरकर कहता था॥

इसके आगे क्या पापी का मालूम नहीं। हाल हुआ पर हाँ, आगे उस निर्देय की रही घरा पर धूम नहीं ॥

तब से उसने कहीं न अपने मुख की कालिख दिखलायी। आये गये मेघ, पर कालिख धुली न अब तक धुल पाथी॥

उसकी पाप - कथा से मन में कहीं न पाप समा जाये। होती उसकी कथा बन्द अघ - छाया कहीं न आ जाये ॥

आश्चर्य सुनो, पथिक, एक अब तक तुमने न सुना होगा। मुक्त सती अब भी गढ पर आती तुमने न गुना होगा ॥

अर्धरात्रि के मौन प्रहर में सतियों के सँग आती है। स्वर्गपुरी से गढ़ तक जौहर -वत की महिमा गाती है।।

दुर्ग - शिलर पर देव - लोक की अब भी ज्योति उतरती है। भन्न खँड्हरों में बादल - सा बालक हुँढ़ा करती है।।

वह सतीत्व पर मिटनेवाले गोरे को न कहीं पाती। वह पुरुषों में आन, नारियों में अभिमान नहीं पाती ॥

कहीं नरों में पत्नी - वत, पातिवत -ललनाओं में नहीं देखती, खोज - खोज थकती नगरों में गाँवों में ॥

प्रथम घुणा करती, पर फिर चिन्ता से न्याकुल होती है। अपनी हिजड़ी सन्तानों पर रोती है।। फूट - फूटकर

तुडवा सकी न कापुक्यों जं नीरों जननी की को । समाधियाँ से जगा रही है जीहर -Fi रणर्घ वी को ॥

सती - वचन पर गत गोरन से जोड़नी हो होगो । प्रीति की बेडो पराधीनता ललकार तोड़नी ही होगी ॥

पथिक, रहो तैयार, सती की बजनेवाली मेरी जौइर वत - सी नर - नारी की सेना सजनेवाली B 11

जभी खुले, बन्दी माँ का यह बन्धन कभी खुलेगा ही। जभी धुले. माँ का कलक इम सब से कभी धुलेगा ही ॥

अब पथिक, कथा रानी को मैं कह न सकुगा आगे। कितने ही सनते होंगे नर नीचं अभागे॥ कायर

रानी की अमर कथा क्या सकते सोनेवाले । सुन सुनानी होगी उन्हें पर रोनेवाले ॥ जो सुन

**♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○₹○₹○₹○₹○**₹

Ე७८७**०० ८५८७० ७००० ७००० १००० १०००००००** 

अब चलो, सती के इंगित संचित धन से रख मन में। अब चलो, देर होती है मन को रख सती - चरण में ॥

मृगछाला बगल दनाया, ले सजल कमण्डल कर में। वनदेवी चरणी रख लिया पुलक अन्तर में ॥

यह फड् गोमुखो उटायों, पहरां तक फेरो माला । बुद - बुद पावन मन्त्रों से अपने उर को भर डाला ॥

पथिक अनुरक्त को छेदर गढ़ - गिरि की ओर पुजारी विकल आँधी - सा त्फान सुमिरिनीधारी ॥ चल पड़ा

वनदेवी धाम, निकुम्भ, आजसगढ़

महारात्रि, नवरात्र



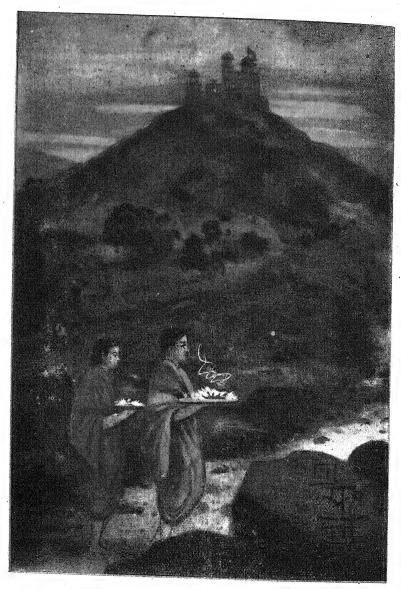

पुजारी और पथिक

## इक्कीसवीं चिनगारी

पावन 'निकुम्भ' के अन्दर दुम्मय 'दुमग्राम' बसा है। दक्षिण 'भेंगही' उहरती, उत्तर बद्ती 'तमसा' है।।

वह विह्नज वीर पुजारी, यद्यपि 'द्रुमझाम' - निदासी। पर पावन करती रहती उसको शंकर की 'कार्शा'॥

उससे उसकी 111 सहसा छूटी । की गोदो पावन पीडा ने ॲंगडाई e.t. यौवन फुटी ॥ में किस्मत

जननी - पर के जाते ही उसकी मति थरथर डोली | उसका घर फूँक किसी ने सावन में खेली होली॥

वह व्यथा दूर करने को कविता में बोला करता। सहचरी सती 'गायत्री' के सँग - सँग डोला करता॥ 'जीहर' समारा होते ही मिल पतियो की माला में, उनको वह साधु प्रिया भी कृदी 'जीहर'- ज्वाला में।

एकाकी गुरु - मन्दिर में पहरों तक जप - तप करता । गायत्री - गुरु - मन्त्रों से अन्तर के कल्मण हरता ॥

फिर भी जब शान्ति न पायी . तब अटल समाधि लगायी ! देखा समाधि के भीतर , जननी की छाया आयी !!

बोली — "न दुखी हो बेटा, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। अपने हीरे को दुख दूँ, मैं ऐसी क्रूर नहीं हूँ॥

बेटा, मैं तेरे तन - मन के मुख - दुख देखा करती। मुरझाये लाल न मेरा, क्षण - क्षण मुख देखा करती॥

अव एक मान कहना तू, वाहर पुर की वधुओं ने जा, सती - चरण - अर्चन कर। वेदा, अति शान्ति मिरेगी, राज से पावन तन - मन कर'।।

यह कह सुत से जननी ने रानी को कही कहानी। दोनो के उर में ज्वाला, माँ - वाप - विना पागल है, जाते में पानी।।

श्रात वर्षों का जीवन हो, यह आशाबीद तुझे है।

श्रुत नपद पर शिर रख बोला।

यह कहकर छाया सरकी, उरकी समावान मला हो।।

यह कहकर छाया सरकी, उरकी समावान होला।

यह चला तीर्थ प्राप्त पर सिक्सा।

की परिक्रमा पुर भर की, वह चला पुजारी ऊबड़ - स्वाप पर से।

यह चला तीर्थ पर नत।।

वह उठा 'विष्णु - मन्दर' से, गुकजन को माय नवाया।

'नारायण - यह' के सिक्षिय वह 'कूप - जगत' पर आया।।

योगी के पथ के काँटे भी बगल दबक जाते थे।

श्चर - श्चर बनार बहती थी, धन - माला छाया करती। माँ सी अनुकुछ नियति भी उसको बह्लाया करती॥

तक अगल - बगल हो जाते, र्जची भू सम हो जाती। जाते जल सूख नदी के, पथ की बाधा खो जाती।।

वह 'गाधिनगर' से होता 'काशो' आया, पूजन कर ऊँची अटारियाँ देखीं पग - पग पर अर्चित शंकर ॥

श्रुति - पाठ कण्ठ करने की वदु - ध्वनि से पावन होता। रोहित की करण कहानी की स्मृति से सावन होता ॥

हर महादेव, इर गंगे, हर विश्वनाथ, हर काशो। जन - जन के रव से विह्वल हो गया नवल संन्यासी॥

पथ के कंकड़- पतथर क्या, मुखरित घाटों के दर्शन इट गुरु गिरि तक जाते थे। कर स्नान किया गङ्गा में। जल के भीतर सन्ध्या की, गोदान किया गङ्गा में ॥

> पार्थिव - पूजन कर मन्दिर में शिव को माथ नवाया । का मन्दिर देखा. सोने अर्चित हर से वर प.या॥

अभिराम 'मातू - मन्दिर' में , 'माधव - निकुंज' उपवन में , निशि भर थम चला पुजारी, रख 'विन्ध्यवासिनी' मन में ॥

कर 'अष्टमुजी' को जोड़ा, ले 'विनध्यवासिनी' से वर। सेंदुर - चूरी - चुनरी चल पड़ा अधीर कलेवर॥

रधुत्रीर - दूत - सा पहुँचा अभिराम त्रिवेणी - तट पर। काशी से ध्यान लगा था युग - पूत 'अक्षयवर षट' पर ॥

गङ्गा - यमुना बहनों को घुर घुलकर मिलते देखा। जल - तल की सम्स्वती को खुल - खुलकर खिलते देखा ॥

-હોંહેન્

माणिक - मोती - नीलम के थीं हार पिरोतीं बहनें। लर दूट - दूट जाती थी, पर विमन न होतीं बहनें॥

कौन ₹. इसे पहनेगा श्रम पड्ता धार - तती को। बनने पर मिल जाता तो धो ॥ हार सत्रो पहनाता

जलपान किया, दर्शन कर डुबकी जल बीच लगायो। सर्यार्च दिया. सन्ध्या की , पद - गति में आँभी आयी ॥

यमुना के तीरे - तीरे उड चला राम - गुण गाता। मीरा के नटनागर को पर पधराता ॥ उर - आसन

वृन्दावन के, गोक्ल के उस चरवाहे घनतन की, कर उठा किया अभिवादन, उस राधा - रमा - रमण को ॥

वह चला 'बेतवा' - तट से, क्षण भर में पहुँचा झाँसी। लक्ष्मीबाई रानी के आया संन्यासी ॥ सन्निधि

\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$0\$\$\$0\$0\$\$0\$0\$0\$0\$**0\$**0\$0\$0\$

Ä सन सत्तावन जिसकी तलवार तिडत - सी चमकी। जो स्वतन्त्रता - बलिबेदी पर गख - ज्वाला - सी दमकी ॥

वह झाँसी मुसकायी कण - कण में लक्ष्मीबाई । उतने पूजा की, कुछ दिन झाँसी मं धुनी रमाई॥

वह गढ की ओर चला था जैसे ही वोर पुजारो। वैसे ही मिन्रा पथिक भी. जो साध - मिलन अधिकारी ॥

वह पथिक पुजारी से मिछ, पद - रज छू - छूकर बोल;— ''क्यों कहाँ चला मृगछाला, मन तीर्थाटन पर डोला ? क्यों किसे पूजने जाते. कीन कहाँ पर बीली। वह मेरा भी मन विह्वल है. क्षण भर थम गतश्रम हो लो ॥

इस कम्बल के आसन को पद - रज से पावन कर दो। अन्तर की तीव तृपा की आख्यान - अमृत से भर दों' ॥

∮00000 ವರಂದರ ದರ್ವರಕರಾಗಿ ಭಾಗತಿಗಳ ಭಾಗತಿಗಳ ಭಾಗತಿಗಳ ಬರುವಾಗಿ ಕ್ಷಾಣಗಳ ಪ್ರಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಣಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ

अधिकारी देख पथिक को बैठा कम्बल पर ज्ञानी। अथ से इति तक रो - रोकर रानी की कही कहानी।

सुन पूत कथा रानी की जड़ सहरा पथिक निक्चल था। अन्तर की श्रद्धा उमड़ी, ऑॉर्जो में जल ही जल था॥

उसने भी साथ पुजारी के गढ़ पर जाना चाहा। आँसू से सती - पर्दी की धो फूठ चढ़ाना चाहा॥

आगे चल पड़ा पुजारी अनुरक्त पथिक को लेकर। श्रद्धा से इठ करने पर पूजा की थाली देकर।।

#JACACDAOACACA DADADA DA DA JACACA A A GOA CACACA CACACACA CACACACA CACACACA CACACACACACACACACACACACACACACACACA D

वह उड़ा विहग - सा पथ पर होता 'शिवपुरी' नगर से । आ गया समीप किले के अनजाने अगम डगर से ॥

बेसुघ हो गया पुजारी क्षण - क्षण पुलकित हो - होकर। गढ़ गिरि को माथ नवाया भू - रज - लुण्टित हो - होकर॥ भू पर पद रखते हरता, लाचार पुजारी बढ़ता। यदि शिर में गति होती, तो गढ़ पर शिर के बल चढ़ता।।

अविराम मन्त्र - सा पढ़ता, करता दण्डवत निरन्तर। वह चढ़ने लगा किले के दुर्गम पथरीले पथ पर॥

उर में उत्साह भरा, पर
रह - रहकर सिहरन - कम्पन ।
डगमग डगमग पग भू पर
वह पुलकित तन पुलकित मन ॥

रानी की पाहन प्रतिमा, सरवर के एक किनारे। अपलकक्षण भर तक देखी इने जल में हग-तारे॥

वह पुलक सोचता आया, या बेसुघ पथ पर योगी। सोने का मन्दिर होगा, हीरे की प्रतिमा होगी॥

पर वहाँ किसी हिन्दू ने छतरी भी नहीं बनायी। धिक्, हिन्दु - सूर्य - वैभव पर तत्काल क्लाई आयी।

-जिंहिर-

रोते ही प्रतिमा उस को किया अभिवादन । साष्टाङ्क फिर लोट रानी के गया जड चरणों पर व्याकुछ - मन ॥

पहरों पर सोये. तक पद पर रोये। पहरों पद तक ऑलों के गङ्गा - जल से अव - जनम जनम के घोये ॥

उठकर तीर्थों के जल रोते ही स्नान कराया । कम्पित कर से प्रतिमा को रोते ही पिन्हाया ॥ हार

चरणों पर फूल चढ़ाकर रोते । घी - दीप जलाया अधिकाधिक पद - पूजन को उर - भाव विकल थे होते॥

नैवेद्य, धूप, मधु, चन्दन , से पद - पूजा की। अक्षत की श्रदा उमड़ी, मानस सब ओर सती की झाँकी ॥

निर्मल कपूर की, घी की, जल उठी आरती जगमग। घण्टों की, घड़ियालों की धीर - ध्वनि से मुखरित जग ॥

वह लिये आरती कर पर केकी - सा नाच रहा था। वरदान सती की प्रतिमा के मुख पर बाँच रहा था॥

घण्टों के बाद कहीं पर ध्वनि रुकी यजन - घण्टों की। पुजारी ने तत्काल भी रक ज्वलित आरती रोकी॥

आगे पञ्चों के घूमी. सबने **झ**क शीश नवाये। के सब प्रान्तों के नर जग सती पूजने थे आये ॥

अपनी - अपनी में, भाषा अपनी - अपनी बोली में। स्तुति की सबने रानी की अपनी - अपनी टोली में ॥

पर पथिक पुजारी दोनों हिन्दी में बोले। भाषा जो सबसे अधिक मधुर थी, जिसको सुन जड़ भी डोले॥

पाये. कह दो चार शब्द गये दोनों रुँघ गले के। उमड़ी, श्रद्धा पर श्रद्धा दोनों ऑस् निकले

सब चले गये पूजा कर, इन्द-इन्द की गये पूजा कर, इन्द-इन्द की गये पूजा कर, इन्द-इन्द की गये पूजा कर प्रमें, प्रमों, प्रमां, प्रमुद्दारी उस प्रतिमा की आँखों से भी जलघारा थी जारी।।

कुछ देर बाद पाइन की पाञ्चजन्य की प्रतिमा के पद कर डोले। उठा रही पाइन - प्रतिमा में खोले॥

प्रतिमा के पद कर डोले। उठा रही उठा रही प्रत्यक्ष सती - दर्शन से सिम्ब-सिम्ब में सोले ॥

प्रत्यक्ष सती - दर्शन से सिम्ब-सिम्ब में सात्राओं में सिम्ब-सिम्ब में खोली, वर माँग पुजारी, महाकाल्य की चरण चरण आँस्, के पूल चढ़ाये॥

वोली, वर माँग पुजारी, महाकाल्य की चरण चरण आदि अन्त वर्ण - वर्ण आदि अन्त को सब प्रमाविल बरती, भारत के पुण्ये जीहर का गायन माँग॥

अविराम इन्दुमी बाजी। जीहर' में नाच उठी जा उठी पुलक सुर र राजी॥

प्रभो, पुजारी की पूजा यह , वीर सती का जीहर - तत रवि - मयंक सम अनर अमर हो, जीहर' के वर्णों में सुख - मुख में मुखरित सन्तत॥

प्रिल्ट-प्रांच में मुखरित सन्तत॥

प्रिल्ट-प्रांच में मुखरित सन्तत॥

प्रिल्ट-प्रांच में मुखरित सन्तत॥

प्रिल्ट-प्रांच में मुखरित सन्तत॥

सब चले गये पूजा कर, हक गोते पथिक पुजारी। उस प्रतिमा की आँखों से भी जलघारा थी जारी। प्रतिमा के पद कर डोले। राति ने वरद विलोचन पाइन - प्रतिमा में खोले॥ साजाओं में बाँके द्वम। राती के मृदुल पदों पर ऑस के पूल चढ़ाये॥ सहमा परम पुनीता है। सिम ने वरद विलोचन पाइन - प्रतिमा में खोले॥ हुं - हुं - हुंकृति द्वक - तालों में उठा रही बिलदानों को। हुं - हुं - हुंकृति द्वक - तालों में उठा रही बिलदानों को। साजाओं में बाँके द्वम। सिम ने वरद विलोचन पाइन - प्रतिमा में खोले॥ हिस - दीर्घ में लियमा - गरिमा, मात्राओं में बाँके द्वम। सिम - परिक में गूल चढ़ाये॥ सहाकाल्य की पंक्ति - पंक्ति में , चरण - चरण में हाँक रहे। आदि - अनत के वीच गषड़ को वर्ण - वर्ण में हाँक रहे। आदि - अनत के वीच गषड़ को वर्ण - वर्ण में हाँक रहे। आदि - अनत के वीच गषड़ को वर्ण - वर्ण में हाँक रहे। आदि - अनत के विचाय हुआ। नाच उठी किता विहल हो, जान - जन का उपकार हुआ। जान - जन का उपकार हुआ। जान - जन का उपकार हुआ। मात्रा उठी पुलक सुर - राजी। प्रा यह , वीर तती का जौहर - तत रवि - मयंक सम अतर अमर हो, सुल - मुल में मुलरित सन्तत।। परिक - परिक करो।। जान - जन का उपकार हुआ। नाच उठी किता विहल हो , वाच उठी किता विहल हो मारको , वाच उठी किता विहल हो मारको , वाच उठी किता विहल हो मारको , वाच उठी किता विहल हो मारको , वाच उठी किता विहल हो , वाच उठी कि

शुद्धि-पत्र

## ( इससे मिलाकर पहले अपनी प्रति शुद्ध कर लें )

| पृष्ट | स्तंभ | पंक्ति         | अग्रुद        | गुन्द    |
|-------|-------|----------------|---------------|----------|
| 4     | ₹     | ६              | कुसुस         | कुसुम    |
| ६     | १     | ३              | घ्ँटपति       | घूँट पति |
| १४    | \$    | २०             | सजल           | सलज      |
| १८    | २     | ११             | हुआ, क्या     | हुआ क्या |
| २०    | 8     | १८             | नर्त्तन       | नर-तन    |
| ? ?   | 8     | २३             | उतने          | इतने     |
| २२    | 8     | १६             | मजबूत         | मजबूर    |
| २६    | ?     | ঙ              | कहें          | क्हूँ    |
| २६    | २     | २०             | ૡૻૢ           | )कर्व    |
| २९    | २     | 8              | थी            | थीं      |
| ३०    | १     | १०             | ानविड         | निविड    |
| ३०    | २     | 9              | <b>কা</b>     | को       |
| ४२    | ર્    | १४             | मिली          | मिलीं    |
| ५१    | २     | e <sub>q</sub> | <b>য়ি</b> खा | शिखर     |
| ६०    | 7     | १५             | ढबरों         | डबरों    |
| ६७    | २     | 9              | जय            | जप       |
| ६७    | २     | १२             | <b>बिप</b> ित | नियति    |
| ६९    | २     | २१             | गये, जो       | गये जो,  |
| 90    | 8     | १५             | तब            | तन       |
| 60    | २     | 6              | हो            | रो       |
| 90    | २     | १५             | फूकने         | फू कने   |
| ७ २   | २     | q              | सेनी          | सेनानी   |
| ७ २   | २     | (9)            | पर            | कर       |

| पृष्ठ      | स्तंभ | पंक्ति     | भग्रुद    | য়ৰ        |
|------------|-------|------------|-----------|------------|
| ७४         | २     | १४         | अजय       | 'अजय'      |
| ७८         | 8     | १७         | गेह       | गेरु       |
| ७८         | २     | ø          | सदा:मृत   | सद्य:मृत   |
| ७९         | ঽ     | ঙ          | मिरे      | मिटे       |
| 60         | २     | २३         | तप        | तय         |
| ८२         | २     | હ          | जय        | नप         |
| ८३         | १     | 8          | मन        | मत         |
| 68         | 8     | 8 8        | था,       | या         |
| ८६         | २     | 6          | फूलां     | फूलों      |
| ८६         | ₹     | १७         | कं        | के         |
| ८७         | १     | १२         | हिला, गगन | हिला गगन,  |
| ८९         | २     | <b>१</b> ७ | घटा       | फटा        |
| 98         | १     | २१         | जाहर      | जौहर       |
| <b>९</b> २ | २     | 6          | ॲंटारिया  | ॲंटरिया    |
| ९५         | ₹     | ₹          | जपने      | अपने       |
| ९६         | 2     | २४         | लटको      | लरकी       |
| ९६         | २     | १३         | सराजनी    | सरोजिनी    |
| 36         | १     | ५          | पड़ी      | पड़ीं      |
| ९८         | *     | ६          | मृत,      | मृत        |
| १००        | ₹     | १५         | आस्       | ऑस्        |
| 408        | . \$  | १८         | ₹.        | ू<br>इंद्र |
| १०७        | •     | ६          | मोहन      | मोह न      |
| ११०        |       | १४         | की        | का         |
| १११        | 8     | 88         | चार       | चोर        |